#### DUE DATE STIP

#### **GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

| BORROWER'S<br>No. | DUE DTATE | SIGNATURE |
|-------------------|-----------|-----------|
|                   |           |           |
|                   |           |           |
|                   |           |           |
|                   |           |           |
|                   |           |           |
| 1                 |           |           |
|                   |           |           |
|                   |           |           |
|                   |           |           |
| A                 |           |           |
|                   |           |           |
|                   |           |           |
|                   |           |           |
|                   |           |           |
| ; {               | f         |           |

# राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम

लेखक बी. एल. पानगडिया



राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ ग्रकादमी जयपुर शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की विश्वविद्यालय स्तरी ग्रन्थ-निर्माग्र योजना के ग्रन्तर्गत, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ ग्रकादमी द्वारा अकि

#### प्रथम संस्करण

Rajasthan main Swatantrata Sangram

भारत सरकार द्वारा रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराए गए कागज से निर्मित।

मूल्य : साधारण संस्करण —20.00 पुस्तकालय संस्करण—25.00

© सर्वाधिकार प्रकाशक के अधीन

प्रकाशक : राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ श्रकादमी ए-26/2, विद्यालय मार्ग, तिलक नगर जयपुर-302 004

मुद्रक : टाइम्स प्रिन्टर्स तिलकनगर, जयपुर

### समर्पण

उन भ्रमर शहीदों भ्रीर स्वतन्त्रता-सेनानियों को जिनके त्याग, तपस्या भ्रीर विलदान के फलस्वरूप राजस्थान की जनता को सिदयों वाद राजाओं के निरंकुश शासन भ्रीर सामन्ती-व्यवस्था से मुक्ति मिली। "यद्यपि भारत के राजा महाराजा देश में अंग्रेजों के आने के पूर्व भी विद्यमान थे, तथापि यह एक नग्न सत्य है कि वे आज केवल मात्र अंग्रेजों की महरवानी पर टिके हुये हैं। वे एक साम्राज्यवादी ताकत की देन हैं और उसकी थोड़ी सी नाराजगी भी उनकी सारी संस्था को तास के पत्ते की तरह ढाह सकती है।"

—महात्मा गाँधी

"जहाँ जनता पर भीषरा ग्रत्याचार किये जाते हों, शादी की कुंकुम पत्री तक सैंसर की जाती हो, उस रियासत के शासक इन्सान नहीं हैवान हैं।"
—जवाहरलाल नेहरू
31-12-1945

#### प्रस्तावना

राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ ग्रकादमी ग्रपनी स्थापना के 16 वर्ष पूरे करके 15 जुलाई, 1985 को 17वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। इस ग्रविध में विश्व साहित्य के विभिन्न विपयों के उत्कृष्ट ग्रंथों के हिन्दी ग्रनुवाद तथा विश्वविद्यालय के शैक्षिणिक स्तर के मीलिक ग्रंथों को हिन्दी में प्रकाशित कर श्रकादमी ने हिन्दी जगत् के शिक्षकों, छात्रों एवं ग्रन्य पाठकों की सेवा करने का महत्त्वपूर्ण कार्य किया है ग्रीर इस प्रकार विश्व-विद्यालय स्तर पर हिन्दी में शिक्षण के मार्ग को सुगम बनाया है।

ग्रकादमी की नीति हिन्दी में ऐसे ग्रंथों का प्रकाशन करने की रही है जो विश्व-विद्यालय के स्नातक ग्रीर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अनुकूल हों। विश्वविद्यालय स्तर के ऐसे उत्कृष्ट मानक ग्रंथ जो उपयोगी होते हुए भी पुस्तक प्रकाशन की व्यावसायिकता की दौड़ में ग्रपना समुचित स्थान नहीं पा सकते हों ग्रौर ऐसे ग्रंथ भी जो ग्रंग्रेजी की प्रतियोगिता के सामने टिक नहीं पाते हों, ग्रकादमी प्रकाशित करती हैं। इस प्रकार ग्रकादमी ज्ञान-विज्ञान के हर विपय में उन दुर्लभ मानक ग्रंथों को प्रकाशित करती रही है ग्रौर करेगी जिनको पाकर हिन्दी के पाठक लाभान्वित ही नहीं गौरवान्वित भी हो सकें। हमें यह कहते हुए हर्ष होता है कि ग्रकादमी ने 325 से भी ग्रविक ऐसे दुर्लभ ग्रौर महत्त्वपूर्ण ग्रंथों का प्रकाशन किया है जिनमें से एकाविक केन्द्र, राज्यों के बोर्डों एवं ग्रन्थ संस्थाग्रों द्वारा पुरष्कृत किये गये हैं तथा ग्रनेक विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा ग्रनुशंसित।

राजस्थान हिन्दी ग्रंथ ग्रकादमी को ग्रपने स्थापना-काल से ही भारत सरकार के शिक्षा मन्त्रालय से प्रेरणा श्रीर सहयोग प्राप्त होता रहा है तथा राजस्थान सरकार ने इसके पल्लवन में महत्त्वपूर्ण मूमिका निभाई है, ग्रतः ग्रकादमी ग्रपने लक्ष्यों की प्राप्ति में उक्त सरकारों की मूमिका के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती है।

प्रस्तुत पुस्तक 'राजस्थान में स्वतंत्रता-संग्राम' में राजस्थान की जनता का ग्राजादी की लड़ाई में योगदान का मूल्यवान एवं रोचक वर्णन है। पुस्तक एम. ए. इतिहास के छात्राध्यापकों के लिए ही उपयोगी नहीं है बल्कि सामान्य जनसमुदाय के लिए भी ज्ञान-वर्ष क एवं रुचिकर सिद्ध होगी, ऐसी हमारी ग्रेपेक्षा है।

हम इसके लेखक श्री वी. एल. पानगड़िया, विषय सम्पादक प्रो. शंकरसहाय सक्सेना भाषा-सम्पादक सुश्री उपा भागंव एवं ग्रावरण के चित्रकार श्री मोहन शर्मा के प्रति प्रदत्त सहयोग हेतु ग्राभार प्रकट करते हैं।

हरिदेव जोशी ग्रघ्यक्ष, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ ग्रकादमी एवं मुख्य मन्त्री, राजस्थान सरकार, जयपूर डॉ. राघव प्रकाश निदेशक राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ ग्रकादमी जयपुर ।

#### प्राक्कथन

भारत की भूतपूर्व प्रधानमन्त्री स्व. श्रीमती इन्दिरागांधी विद्वानों श्रीर लेखकों के सम्भेलनों में श्रवसर कहा करती थीं कि इतिहास की ऐसी पाठ्यपुस्तक लिखी जानी चाहिये जो हमारे विद्यायियों को देश के स्वतन्त्रता-संग्राम की कहानी सही-सही बता सकें। मार्च, 1983 में मेरी पुस्तक "राजस्थान का इतिहास" का वियोचन करते समय भी उन्होंने मुक्तसे पूछा था कि क्या उक्त पुस्तक में मैंने राजस्थान में हुए स्वतन्त्रता-श्रान्दोलन का विवरण शामिल किया है शव मैंने उनके प्रश्न का उत्तर हाँ में दिया तो वे बड़ी प्रसन्त हुई। मैंने उसी समय संकल्प कर लिया था कि मैं देश के स्वतन्त्रता-संग्राम में राजस्थान के योगदान पर एक श्रवग से पुस्तक लिखूंगा। श्रीमती गांधी की प्रेरणा से लिखी गयी यह पुस्तक उसी संकल्प का परिणाम है।

साधारणतया हमारे स्वतन्त्रता-संग्राम की कहानी सन् 1857 के विद्रोह से ग्रुक होती है ग्रीर 15 ग्रगस्त, 1947 की मध्यरात्रि पर समाप्त हो जाती है, जविक देश ब्रिटिश-सत्ता के पंजे से मुक्त हुग्रा था। पर रियासती भारत में स्वतन्त्रता-संग्राम थोड़ा ग्रीर लम्बा चला। वहां इस संग्राम का ग्रन्तिम पटाक्षेप राजा महाराजाओं ग्रीर नवावों की वंश परम्परागत संस्था की समाप्ति पर हुग्रा। जहां तक राजस्थान का प्रश्न है, स्वतन्त्रता-संग्राम की समाप्ति की तिथि 7 ग्रप्रेल, 1949 मानी जानी चाहिये जविक वृहत् राजस्थान का निर्माण हुग्रा ग्रीर प्रदेश में राजा महाराजाग्रों के निरंकुश शासन के स्थान पर लोकप्रिय सरकार की स्थापना हुई।

सन् 1857 से 1949 के काल में राजस्थान की रियासतों की जनता द्वारा देश के स्वतन्त्रता-संग्राम में दिये गये योगदान का विवरण यत्र-तत्र देखने को मिलता है। श्री नायूराम खड़गावत ने अपनी पुस्तक 'राजस्थान्स रोल इन दी स्ट्रगल ऑफ 1857' में स्वतन्त्रता के प्रथम युद्ध में राजस्थान की मूमिका पर भली-मांति प्रकाश डाला है। श्री हीरालाल शास्त्री की ग्रात्म-कथा 'प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र' में जयपुर राज्य में नागरिक अविकार और उत्तरदायी सरकार की मांग को लेकर हुये जन ग्रान्दोलनों का ग्रामास मिलता है। श्री जयनारायण व्यास के संस्मरण कमिक रूप में 'व्यास जी की कहानी उन्हीं की जुवानी' नामक शीर्षक से उनके पुत्र स्व. श्री देवनारायण व्यास द्वारा संपादित साप्ताहिक पत्र 'प्रेरणा' में प्रकाशित हुये हैं। इन संस्मरणों में सन् 1921 से सन् 1942 तक जोघपुर राज्य में हुये जन-ग्रान्दोलनों का विस्तृत विवरण मिलता है। प्रो. शंकरसहाय सक्सेना ने श्री माणिक्यलाल वर्मा की दैनिक डायरियों व ग्रन्य स्नोतों से संकलित सामग्री के ग्राचार पर वर्माजी का जीवन-चरित्र 'जो देश के लिये जिये' नाम से लिखा है। इस पुस्तक में विजोलिया के किसान ग्रान्दोलन से लगा कर संयुक्त राजस्थान के निर्माण तक मेवाड़ में हुये जन-ग्रान्दोलनों का व्यौरा मिलता है। श्री गोकुल भाई मट्ट श्रीर

वयोवृद्ध स्वतन्त्रता सेनानी श्री रामनारायण चौधरी के संस्मरण भी समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुये हैं जिनसे राजस्थान में हुये विभिन्न जन-ग्रान्दोलनों की फलक देखने को मिलती है। श्री सुमनेश जोशी ने, जो स्वयं एक स्वतन्त्रता सेनानी थे, सन् 1973 में 'राजस्थान के स्वतन्त्रता-संग्राम के सेनानी' नामक ग्रन्थ प्रकाशित कर प्रदेश की विभिन्न रियासतों के जन-ग्रान्दोलनों में भाग लेनेवाले 500 से ग्रीधक देशभक्तों की स्मृति को चिरस्थायी बना दिया है। इन सब प्रयत्नों के वावजूद यह एक कटु सत्य है कि देश के ग्राजाद होने के 38 वर्ष बीत जाने के बाद भी राजस्थान की विभिन्न रियासतों में हुये जनग्रान्दोलनों के सम्बन्ध में ग्रभी तक कोई एकीकृत पुस्तक प्रकाशित नही हुई है। इस स्थित में यदि प्रस्तुत पुस्तक इस कमी की किचित्रमात्र भी पूर्ति करती है तो मैं ग्रपने श्रम को सफल मानूंगा।

म्राजादी के पूर्व राजस्थान में छोटी बड़ी 20 रियासते थीं इनमें लावा जैसी रियासत भी थी जिसका क्षेत्रफल केवल 30 वर्ग कि. मी. था तो ज़ीधपुर जैसी बड़ी रियासत भी थी जिसका क्षेत्रफल 60,000 वर्ग कि. मी. था। ब्रिटिश सरकार ने अपने हितों की रक्षा के म्रलावा इन रियासतों को सभी कुछ करने की छूट दे रखी थी। वह रियासतों के म्रान्तरिक प्रशासन में सार्वभोम सत्ता के रूप में तभी दखल देती थी ज़बिक उसके स्वयं के हितों को ग्रांच पहुंचती थी। इन रियासतों के वशपरम्परागत शासक प्रपनी रिम्राया के लिये किसी तानाशाह से कम नहीं थे। नागरिक स्वतन्त्रता का इन रियासतों में नामोनिशान नहीं था। देश की स्वतन्त्रता के लिये ब्रिटिश भारत में सन् 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। पर राजस्थान की रियासतों में इस प्रकार के संगठनों की विधिवत् ग़ुरूम्रात 53 वर्ष बाद सन् 1938 में हुई। रियासतों के बीच ग्रापस में कृत्रिम सीमायें बनी हुई थी। ग्रतः इन रियासतों में हुये विभिन्न सामाजिक, ग्राधिक एवं राजनीतिक ग्रान्दोलनों में किसी प्रकार का समन्वय ग्रौर सामंजस्य नहीं था। वहां राजनीतिक संगठन भी भिन्न-भिन्न नाम से ग्रौर भिन्न-भिन्न समय पर बने। कुछ रियासतों में ये संगठन प्रजामण्डल कहलाते तो कुछ में लोक-परिषद् ग्रथवा प्रजा-परिषद्। कही ये संगठन सन् 1938 में बने तो कहीं सन् 1945-46 मे ग्रौर कहीं-कहीं तो केन्द्र में राष्ट्रीय सरकार बनने के भी वाद।

रियासतों में हुये जन-म्रान्दोलनों का म्रध्ययन करने से पूर्व यह बात मी मली-मांति समफ लेनी होगी कि एक म्रोर जहां ब्रिटिश मारत में म्रंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध लड़ाई प्रत्यक्ष थी वहां रियासती मारत में परोक्ष । नि:सन्देह सन् 1857 के प्रथम स्वतन्त्रता-संग्राम में रियासती जनता मी ब्रिटिश मारत की जनता के साथ मुगल सम्नाट् बहादुर-शाह जफर के नेतृत्व में म्रंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने के महान् प्रयत्न में शामिल हुई थी । इसी प्रकार सन् 1942 में ब्रिटिश मारत की जनता के साथ-साथ रियासती जनता ने मी महात्मा गांधी के नेतृत्व में "मारत छोड़ो" म्रान्दोलन में स्वयं को फोंका । पर इन दो श्रवसरों को छोड़ कर रियासती मारत की जनता ब्रिटिश मारत में हुये श्रन्य किसी धान्दोलन में सामूहिक तौर पर शरीक नहीं हुई । पर इसका म्रर्थ यह नहीं है कि उसे ग्रंपनी मुक्ति के लिये ब्रिटिश मारत की जनता की ग्रंपक्षा कम कुर्वानी करनी पड़ी हो । ब्रिटिश मारत की जनता की लड़ाई केवल ब्रिटिश शासन के विरुद्ध थी । पर रियासती भारत की जनता को तो राजाम्नों के तानाशाही शासन एवं सामन्ती व्यवस्था के विरुद्ध भी लड़ना पड़ा। कहने की आवश्यकता नहीं कि रियासती जनता को अपनी इस जद्दोजहद में कांग्रेस और उसके शीर्षस्य नेता वाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार बल्लभ भाई पटेल आदि से समय-समय पर मार्गदर्शन और प्रेरणा मिलती रही।

प्रश्न उठता है कि क्या ब्रिटिश शासन-काल में राजस्थान की रियासतों में हुये विभिन्न प्रकार के आन्दोलन हमारे स्वतन्त्रता-सग्राम के अंग माने जाने चाहिये? इसका उत्तर हां में है। रियासती जनता के लिये स्वतन्त्रता का अर्थ ब्रिटिश भारत की तरह केवल ब्रिटिश-शासन के अन्त तक ही सीमित नहीं था वरन् उसमें राजाओं की निरंकुश सत्ता एवं सामन्ती व्यवस्था से मुक्ति पाना भी शामिल था। अतः राजस्थान की रियासतों में लागवाग, बैठवेगार, सामन्तशाही, नागरिक स्वतन्त्रता अथवा उत्तरदायी सरकार की स्थापना आदि प्रश्नों को लेकर जो भी आन्दोलन हुये वे निःसंदेह स्वतन्त्रता-संग्राम के अंग हैं।

उक्त परित्र क्य में राजस्थान की विभिन्न रियासतों में हुये जन-श्रान्दोलनों का एकीकृत इतिहास लिखने की समस्या सचमुच किन हो जाती है। यही कारण है कि राजस्थान सरकार के 30 वर्षों के प्रयत्न के वावजूद भी उसे इस दिशा में अभी तक सफलता नहीं मिली है। फिर भी मैंने साहस बटोर कर इस दुस्ह कार्य को समित मावना से हाथ में लिया। राजस्थान में निकलने वाल प्रथम दैनिक 'लोकवाणी' के संपादक मण्डल के सदस्य और मेवाड़ प्रजामण्डल के मुख-पत्र प्रजामण्डल-पित्रका के संपादक के नाते मेरा राजस्थान की विभिन्न रियासतों में हुये आन्दोलनों और उनके प्रमुख सूत्रवारों से निकट का सम्पर्क रहा था। मेवाड़ के उत्तरदायी शासन के आन्दोलन में मैंने महत्त्वपूर्ण सूमिका निभाई थी। इस कारण मुक्ते प्रस्तुत पुस्तक के लिये आवश्यक सामग्री जुटाने में वड़ी सहूलियत हुई। मैंने प्रयत्न किया है कि प्रदेश की प्रत्येक छोटी अथवा वड़ी रियासत में हुये हर ग्रान्दोलन का सही-सही चित्र पाठकों के सामने प्रस्तुत कर्ले। मैंने यह भी प्रयत्न किया है कि इन ग्रान्दोलनों में भाग लेने वाले प्रमुख कार्यकर्त्ताओं की मूमिका का सही-सही वर्णन कर्ले। फिर भी सम्भव है पुस्तक में किसी रियासत में हुये ग्रान्दोलन ग्रथवा किसी कार्यकर्त्ता के साथ पूरा न्याय न हो पाया हो। पर मैं यहां यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यदि कहीं ऐसा हुग्रा है तो वह जान वूसकर नहीं वरन् सामग्री के उपलब्ध न होने के कारण ही हुग्रा है। यदि पाटकगणा ऐसी किसी मूल की ग्रोर मेरा ध्यान दिलायों तो मुक्ते पुस्तक के ग्रगले संस्करण में ग्रपनी मूल का परिमार्जन कर हार्दिक प्रसन्नता होगी।

मैंने राजस्थान की रियासतों में हुये विभिन्न ग्रान्दोलनों का जो लेखा-जोला इस पुस्तक में प्रस्तुत किया है, वह लिखित व जवानी ग्रनेद स्रोतों से एक जित किया है। मुक्ते कई बार एक ही घटना के सम्बन्ध में परस्पर विरोधी विवरण मिले हैं। मैंने ग्रपनी सहज बुद्धि के ग्राधार पर ऐसी घटनाग्रों का ठीक-ठीक वर्णन पाठकों के सामने रखने का प्रयत्न किया है। यही कारण है कि कतिपय घटनाग्रों के स्रोतों का सन्दर्भ इस पुस्तक में देना सम्भव नहीं हुगा है। ग्राशा है मेरी कठिनाई को समभ कर पाठकगण एवं सम्बन्धित व्यक्ति मेरी इस घृटता को क्षमा करेंगे।

#### x/राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम

पुस्तक की छपाई में कुछ अगुद्धियां मेरे घ्यान में आई हैं। उनका गुद्धि-पत्र इस पुस्तक के अन्त में दिया गया है। इसी तरह राजस्थान के स्वतंत्रता-संग्राम से सम्बन्धित कुछ महत्त्वपूर्ण सामग्री के साथ ही साथ शहीदों की सूची एवं राजस्थान के स्वतंत्रता-संग्राम का एक कलेण्डर पुस्तक के परिशिष्ट के रूप में जोड़ दिये गये हैं। आशा है पाठकगरा इस अतिरिक्त सामग्री से लाभान्वित होंगे।

में यहाँ राजस्थान के प्रतिमाशाली मुख्यमन्त्री श्री हरिदेवजी जोशी के प्रति ऋपना हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूँगा, जिनकी व्यक्तिगत दिलचस्पी एवं प्रोत्साहन के बिना इस पुस्तक का कांग्रेस शताब्दी समारोह के अवसर पर प्रकाशित होना सम्भव नहीं होता। जोशी जी स्वयं स्वतंत्रता-संग्राम के प्रमुख सेनानी रह चुके हैं। अतः इस प्रकार के प्रकाशन में उनकी दिलचस्पी होना स्वाभाविक था।

मै राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ श्रकादमी के निदेशक डाँ. राघव प्रकाश का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने पुस्तक के सामियक प्रकाशन में कोई कसर उठाकर नहीं रखी। यदि श्रकादमी पुस्तकों के प्रकाशन में इतनी ही तत्परता दिखाती रही तो मुक्ते कोई सन्देह नहीं है कि राजस्थान के सुयोग्य लेखक और-विद्वान श्रकादमी की श्रोर श्रधिक से श्रधिक श्राक्षित होंगे।

राज निकेतन, 7-मोतीडूंगरी रोड, जयपुर 2 स्रक्टूबर, 1985 🔲 बी. एल. पानगड़िया

# विषय-सूची

| 1.  | राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से                                           | ā   |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-----|
| 2.  | राजस्थान का भौर्यपूर्ण इतिहास                                        | ;   |
| 3.  | राजाग्रों का ग्रघःपतन                                                | (   |
| 4.  | प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम                                            | 8   |
| 5.  | समस्त्र क्रांति के प्रयत्न                                           | 13  |
| 6.  | राजस्थान में किसान ग्रान्दोलन                                        | 17  |
| 7.  | जन जातियों के श्रान्दोलन                                             |     |
|     | (i) भीलों के ग्रान्दोलन                                              | 29  |
|     | (ii) मीगों का ग्रान्दोलन                                             | 31  |
| 8.  | धन्य <b>धान्दोल</b> न                                                | 35  |
| 9.  | राजात्रों में त्रिटिश विरोधी भावनायें                                | 42  |
| 10. | राज्यों में राजनैतिक संगठनों की स्थापना                              | 45  |
| 11. | "भारत-छोड़ो" श्रान्दोलन                                              | 58  |
| 12. | स्वाधीनता संग्राम का अन्तिम चरण                                      | 70  |
| 13. | स्वधीनता संग्राम श्रीर श्रजमेर                                       |     |
| 14. | राजस्थान का निर्माण श्रीर राजशाही की विदाई                           | 100 |
| 15. | परिभाष्ठ                                                             |     |
|     | ( i ) 'चेतावनी के चू'गठिये' (डिंगल ग्रनुवाद सहित)                    | 122 |
|     | (ii) हॉलेण्ड का महाराणा फतहसिंह को पत्र (अंग्रेजी से हिन्दी में      |     |
|     | रूपान्तर)                                                            | 125 |
|     | (iii) पं. हीरालाल शास्त्री का सर मिर्जा इस्माइल को पत्र (श्रंग्रेजी) | 127 |
|     | (iv) सर मिर्जा इस्माइल का श्री शास्त्री को उत्तर (ग्रंग्रेजी)        | 130 |
|     | (v) लॉर्ड माउण्टवेटन के 11 ग्रगस्त, 1947 के ज्ञापन के ग्रंश          |     |
|     | (भ्रंग्रेजी में)                                                     | 131 |
|     | (vi) राजस्थान के शहीदों की सूची ।                                    | 134 |
|     | (vii) राजस्थान में स्वतन्त्रा संग्राम — तिथि-क्रम                    | 136 |
|     | (viii) राजस्थान राज्य का निर्माण्—(घटनाचक)                           | 154 |
|     | (ix) सन्दर्भ ग्रन्थों की सूची                                        | 156 |
|     | (x) श्रनुक्रमिश्वित                                                  | 158 |
|     | (ix) गुद्धि-पत्र                                                     | 166 |

# चित्र-सूची

- प्रेरणास्रोत श्रीमती इन्दिरा गांधी के साथ लेखक
- 2. राजस्थान में जन-जाग्रति के ग्रग्रदूत
  - 1. श्री ग्रज्न लाल सेठी
  - 2. श्री केसरी सिंह वारहठ
  - 3. ठाकुर गोपाल सिंह खरवा
  - 4. श्री विजय सिंह पथिक
- 3. राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम के कर्णधार
  - 1. श्री जय नारायसा न्यास
  - 2. श्री माशिक्य लाल वर्मा
  - 3. श्री हीरालाल शास्त्री
  - 4. श्री हरिभाऊ उपाध्याय
- 4. पं. नेहरू के सम्मान में महाराजा जोवपूर द्वारा गार्डन पार्टी
- 5. चार ग्रमर शहीद
  - 1. श्री प्रताप सिंह वारहठ
  - 2. श्री सागर मल गोपा
  - 3. भील कन्या काली वाई
  - 4. श्री नाना माई खाट
- संयुक्त राजस्थान का निर्माण : महाराव कोटा एवं महाराणा उदयपुर राजप्रमुख के पद की शपथ लेते हुए
- उप प्रधान मन्त्री सरदार पटेल श्रीर संयुक्त राजस्थान, उदयपुर का मन्त्रिमण्डल
- 8. I. पं. नेहरू श्री मािंगक्य लाल वर्मा को संयुक्त राजस्थान के प्रधान मन्त्री पद की शपथ दिलाते हुए
  - सरदार पटेल महाराजा जयपुर को वृहत् राजस्थान के राज प्रमुख के पद की शपथ दिलाते हुए
- 9. बृहत् राजस्थान राज्य का प्रथम मन्त्रि मण्डल

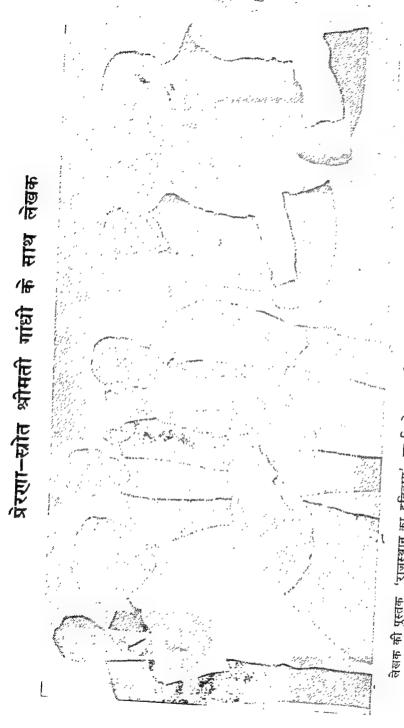

लेखक की पुस्तक 'राजस्थान का इतिहास' का विमोचन करती हुई प्रघान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी, [ मार्च, 1983 ] नित्र में वाएं से---1. डॉ॰ ग्रशोक पानगड़िया, 2. ग्रो॰ सतीशाचन्द्र, भूतपूर्वं ग्रध्यक्ष विश्वविद्यालय अनु॰ प्रायोग, 3. लेखक, श्री बी० एल० पानगड़िया, 4. राजस्थान नहर मन्त्री, श्री चन्दनमल बैंद एवं 5. शिक्षा राज्य मन्त्री, श्री सुरेन्द्र ज्यास

#### शहीदों की चितायों पर जुड़ेंगे हर बरस मेले। वतन पर मग्ने वालों का यही वाकी निशां होगा।।

#### चार ग्रमर शहीद



श्री प्रतापसिंह वारहठ, शाहपुरा शहादत-27 मई, 1908, सैंट्रल जेल, वरेली



श्री सागरमल गोपा, जैसलमेर शहादत---4 ग्रप्रेल, 1946, सैंट्रल जेल, जैसलमेर

### डूंगरपुर राज्य की पुलिस के शिकार

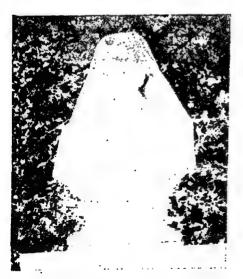

भील कन्या काली बाई शहादत—19 जून, 1947, रास्तापाल



श्री नाना भाई खाट शहादत—19 जून, 1947, रास्तापाल

राजस्थान का पतंगाकार राज्य 23° से 30° ग्रक्षांश ग्रीर 69° से 78° देशान्तर के बीच स्थित है। इसके उत्तर में पाकिस्तान, पंजाव ग्रीर हरियाएगा, दक्षिण में मध्य-प्रदेश ग्रीर गुजरात, पूर्व में उत्तर-प्रदेश ग्रीर मध्य-प्रदेश एवं पश्चिम में पाकिस्तान है।

सिरोही से अलवर की ओर जाती हुई 480 कि. मी. लम्बी अरावली पर्वत शृंखला प्राकृतिक दृष्टि से राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। राजस्थान का पूर्वी सम्भाग शुरू से ही उपजाऊ रहा है। इस भाग में वर्षा का ग्रीसत 50 से. मी. से 90 से. मी. तक है। राजस्थान के निर्माण के पश्चात् चम्बल और माही नदी पर वढ़े-वढ़े वांघ और विद्युत गृह वने हैं, जिनसे राजस्थान को सिचाई और विजली की सुविधाएँ उपलब्ब हुई हैं। अन्य नदियों पर भी मध्यम थेंगी के वांच वने हैं, जिनसे हजारों एकड़ सिचाई होती है। इस भाग में ताम्बा, जस्ता, अश्रक, पन्ना, घोया-पत्थर भीर अन्य खनिज पदार्थों के विधाल भण्डार पाये जाते हैं।

राज्य का पिष्चमी सम्भाग देश के सबसे वहे रेगिस्तान "यारपरकर" का भाग है। इस भाग में वर्षा का श्रीसत 12 से. मी. से 30 में. मी. तक है। इस भाग में लूनी, वांडी ग्रादि नदियाँ हैं, जो वर्षा के कुछ दिनों को छोड़कर प्रायः सूखी रहती हैं। देश की स्वतन्त्रता के पूर्व वीकानेर राज्य गंग नहर द्वारा पंजाब की निदयों से पानी प्राप्त करता था। स्वतन्त्रता के वाद राजस्थान इण्डस बेसिन की रावी श्रीर व्यास निदयों के 52.6 प्रतिशत पानी का भागीदार बन गया। उक्त निदयों का पानी राजस्थान में लाने के लिए सन् 1958 में राजस्यान नहर (ग्रव इन्दिरा गांधी नहर) की विशाल परियोजना शुरू की गई। इस परियोजना पर 1,300 करीड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। यह योजना आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूरी होगी। परियोजना के अन्तर्गत मुख्य नहर 649 कि. मी. ग्रीर वितरिकाएँ 9,000 कि. मी. होंगी। परियोजना की कुल सिचाई क्षमता 15 लाख हेक्टर होगी। इससे लगभग 37 लाख टन वापिक खाद्यास उत्पन्न होगा। सन् 1984-85 के अन्त तक मुख्य नहर 615 कि. मी. और वितरिकाएँ 3,300 कि. मी. पूरी हो चुकी हैं। इस नहर से इस समय लगभग 4.5 लाख हैक्टर भूमि सिचाई होनी गृरु हो गई है। इस सिचाई योजना के फलस्वरूप थारपरकर का महान रेगिस्तान वीरे-वीरे णस्य-श्यामला भूमि में परिवर्तित हो जायेगा और देश का वृहद् ग्रनाज भण्डार वन जायेगा । इस नहर से जोवपुर, वीकानेर ग्रादि नगरों के ग्रलावा रेगिस्तान में स्थित अनेक गाँवों को पेयजन भी उपलब्ध होगा।

> مراسبه معران مراسبه معران

#### 2/राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम

इण्डस वेसिन की निदयों पर बनाई जाने वाली जल विद्युत योजनाश्रों में भी राजस्थान भागीदार है। इसे इस समय भाखरा-नांगल श्रीर ग्रन्य योजनाश्रों से यथेप्ट विजली प्राप्त होती है, जिससे राजस्थान के कृषि एवं ग्रौद्योगिक विकास में भरपूर सहा-यता मिलती है। राजस्थान नहर परियोजना के ग्रलावा इस भाग में जवाई नदी पर निर्मित एक वड़ा बांच है, जिससे न केवल विस्तृत क्षेत्र में सिचाई होती है, वरन् जोधपुर नगर को पेयजल भी प्राप्त होता है। यह सम्भाग ग्रभी तक ग्रौद्योगिक दिल्ट से पिछड़ा हुग्रा है। पर इस क्षेत्र में ज्यों-ज्यों विजली श्रीर पानी की सुविधायें वढ़ती जायेंगी, ग्रौद्योगिक विकास भी गित पकड़ लेगा। इस माग में लिग्नाइट, फुलर्सग्रर्थ, टंगस्टन, वैण्टोनाईट, जिप्सम, संगमरमर ग्रादि खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं। जैसलमेर क्षेत्र में तेल ग्रौर गैस मिलने की सम्भावनाएं हैं। ग्रब वह दिन दूर नहीं है जब कि राजस्थान का यह भाग भी समृद्धिशाली वन जायेगा।

राज्य का क्षेत्रफल 3.42 लाख वर्ग कि. मी. है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का दूसरा सबसे वड़ा राज्य है। सन् 1981 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 3.41 करोड़ है, जिसमें से पुरुष 1.77 करोड़ और स्त्रियां 1.64 करोड़ हैं। अनुसूचित और जन-जातियों की संख्या कमशः 58 लाख और 42 लाख है। राज्य में जनसंख्या का घनत्व केवल 100 व्यक्ति प्रति कि. मी. है, जो भारत के पहाड़ी राज्यों को छोड़ कर सबसे कम है। राज्य में एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 11, अन्य नगरों और कस्बों की संख्या 146 और गांवों की संख्या 3575 है।

राज्य की राजधानी जयपुर है, जिसकी झावादी 10 लाख से भ्रधिक है। राज्य का सिचवालय और राज्य स्तर के लगभग सभी विभाग राजधानी में स्थित हैं, पर राजस्व मण्डल अजमेर में है। इसी तरह उच्च न्यायालय जोधपुर में है, पर उसकी एक शाखा जयपुर में है।

प्रशासन की दृष्टि से राज्य 27 जिलों में वंटा हुग्रा है। स्वायत्त शासन के लिए नगरों श्रीर कस्वों में नगरपालिकायें एवं ग्रामीए। क्षेत्रों के लिये ग्राम-पंचायतें, तहसील-पंचायतें ग्रीर जिला परिषदें बनी हुई हैं। राज्य में सड़कों की लम्बाई लगमग 50,000 कि. मी. है। राज्य की कुल विद्युत ग्रिविष्ठापित क्षमता 1,714 मेगावाट है। सन् 1983-84 के ग्रांकड़ों के ग्रनुसार राज्य की वार्षिक खाद्यात्र पैदावार लगभग 1 करोड़ मैट्रिक टन है। राज्य की ग्रन्य प्रमुख पैदावार कपास, गन्ना एवं तिलहन है। राज्य में इस समय छोटे-बड़े लगभग 7,500 कारखाने हैं, जिनमें टैक्सटाइल, चीनी, सीमेन्ट, खाद, ताम्बे, ग्रीर जस्ते के वड़े कल-कारखाने भी सिम्मिलत हैं।

# राजस्थान का शौर्यपूर्ण इतिहास

देश की ग्राजादी के पूर्व राजस्थान मात्र एक भौगोलिक ग्रिभिट्यक्ति था। उसमें केन्द्र शासित प्रदेश ग्रजमेर के ग्रितिरक्त 19 देशी रियासतें थीं। इन रियासतों में उदयपुर, इंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, श्रीर शाहपुरा में गुहिल, जोधपुर, बीकानेर श्रीर किशनगढ़ में राठौड़; कोटा श्रीर वृन्दी में हाड़ा-चौहान, सिरोही में देवड़ा चौहान, जयपुर श्रीर श्रालवर में कछवाहा, जैसलमेर श्रीर करौली में यदुवंशी एवं भालावाड़ में भाला राजपूत राज्य करते थे। टोंक में मुसलमानों एवं भरतपुर तथा धौलपुर में जाटों का राज्य था।

राजस्थान के शौर्य का वर्णन करते हुए सुप्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल टॉड ने अपने ग्रंथ "अनात्स एण्ड एन्टीक्वीटीज श्रॉफ राजस्थान" में कहा है—"राजस्थान में ऐसा कोई राज्य नहीं जिसकी अपनी थर्मोपली न हो श्रीर ऐसा कोई नगर नहीं, जिसने अपना लियोनिडास पैदा नहीं किया हो।" टॉड का यह कथन न केवल प्राचीन श्रीर मध्य युग में वरन् श्राष्ठुनिक काल में भी इतिहास की कसौटी पर खरा उतरा है। 8वीं शताब्दी में जालीर के प्रतिहार श्रीर मेवाड़ के गहलीत अरव श्राक्रमणों की वाड़ को न रोकते तो सारे भारत में श्रवों की तूती बोलती नज़र श्राती। मेवाड़ के रावल जैत सिंह ने सन् 1234 में दिल्ली के सुल्तान अल्तुतिमस भीर सन् 1237 में सुल्तान वलवन को करारी हार देकर श्रपनी स्वतन्त्रता की रक्षा की। सन् 1303 में सुल्तान श्रलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल सेना के साथ मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर हमला किया। चित्तौड़ के इस प्रथम शाके में हजारों वीर—वीरांगनाश्रों ने मातृभूमि की रक्षा हेतु श्रपने श्रापको न्यौछावर कर दिया, पर खिलजी किले पर श्रिकार करने में सफल हो गया। इस हार का बदला सन् 1326 में राणा हमीर ने चुकाया, जबिक उसने खिलजी के नुमायन्दे माल-देव चौहान श्रीर दिल्ली के सुल्तान मुहम्मद तुगलक की विशाल सेना को हरा कर चित्तौड़ पर पुन: मेवाड़ की पताका फहराई।

15 वीं शताब्दी के मध्य में मेवाड़ का राएग कुम्भा उत्तरी भारत में एक प्रचण्ड शक्ति के रूप में उभरा । उसने गुजरात, मालवा ग्रीर नागीर के सुल्तानों को ग्रलग-ग्रलग ग्रीर संयुक्त रूप से हराया । सन् 1509 में राएग सांगा ने मेवाड़ की बागडोर सम्भाली। सांगा बड़ा महत्त्वाकांक्षी था । वह दिल्ली में ग्रपनी पताका फहराना चाहता था । सारे राजस्थान पर ग्रपना वर्चस्व स्थापित करने के बाद उपने दिल्ली, गुजरात ग्रीर मालवा के सुल्तानों को संयुक्त रूप से हराया । सन् 1526 में फहगाना के शासक उमरशेख मिर्जा के पुत्र वावर ने पानीपत के मैदास में सुल्तान इन्नाहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर ग्रविकार कर लिया । सांगा को विश्वास था कि वावर भी ग्रपने पूर्वज तैमूर लंग की

वार्धर की भांति लूट-खसोट कर अपने वतन की लीट जायेगा, पर सांगा का अनुमान गलत सावित हुआ। यही नहीं वावर सांगा से मुकावला करने के लिये आगरा से रवाना हुआ। सांगा ने भी समूचे राजस्थान की सेना के साथ आगरा की ओर कूच किया। बावर और सांगा की पहली भिड़न्त बयाना के निकट हुई। बावर की सेना हार कर भाग खड़ी हुई। यावर ने सांगा से सुलह करनी चाही। पर सांगा आगे बढ़ता ही गया। तारीख 17 मार्च, 1.27 को खानवा के मैदान में दोनों पक्षों में घमासान युद्ध हुआ। मुगल सेना के एक बार तो छवके छूट गये। पर इसी बीच देश के दुर्भाग्य से सांगा के सिर पर एक तीर लगा, जिससे वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसे युद्ध क्षेत्र से हटा कर बसवा ले जाया निया। इस दुर्घटना के साथ ही लड़ाई का पासा पलट गया। बाबर विजयी हुआ और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डालने में वह सफल हो गया। स्पष्ट है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना में पानीपत का नहीं वरन् खानवा का युद्ध निर्णायक था।

खानवा के युद्ध ने मेवाड़ की कमर तोड़ दी। यही नहीं वह वर्षों तक गृह-कलह का शिकार बना रहा। अब राजस्थान का नेतृत्व मेवाड़ के शिशोदियों के हाथ से निकल कर मारवाड़ के राठौड़ मालदेव के हाथ में चला गया। मालदेव सन् 1553 में मारवाड़ की गद्दी पर बैठा। उसने मारवाड़ राज्य का भारी विस्तार किया। इस समय शेरशाह सूरी ने वाबर के उत्तराधिकारी हुमायूँ को हरा कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। शेरशाह ने राजस्थान में मालदेव की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर मारवाड़ पर आक्रमण कर दिया। राठौड़ों ने अजमेर के निकट सुमेल गांव में शेरशाह की सेना के ऐसे दांत खट्टे किये कि एक बार तो शेरशाह का हौसला पस्त हो गया। परन्तु अन्त में शेरशाह छलकपट से जीत गया। फिर भी उसे मारवाड़ से लौटते हुए यह कहने के लिये मजबूर होना पड़ा—"खर हुई—वरना मुट्टी भर वाजरे के लिए मैं हिन्दुस्तान की सल्तनत खो देता।"

सन् 1555 में हुमायूं ने दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। पर वह अगले ही वर्ष मर गया। उसके स्थान पर अकबर वादशाह बना। उसने मारवाड़ पर आक्रमण कर अजमेर, जैतारण, मेंड़ता आदि इलाके छीन लिये। मालदेव स्वयं 1562 में मर गया। उसकी मृत्यु के साथ ही साथ मारवाड़ का सितारा अस्त हो गया। सन् 1587 में मालदेव के पुत्र मोटा राजा उदयसिंह ने अपनी लड़की माना बाई का विवाह शहजादे सलीम से कर अपने आपको पूर्णरूपेण मुगल साम्राज्य को समिपत कर दिया। अजमेर के कछवाह, बीकानेर के राठौड़, जैसलमेर के भाटी, बूंदी के हाड़ा, सिरोही के देवड़ा और अन्य छोटे राज्य इससे पूर्व ही मुगलों की अधीनता स्वीकार कर चुके थे।

श्रुकबर की भारत विजय में केवल मेवाड़ का रागा प्रताप बाघक बना रहा। श्रुकबर ने सन् 1576 से 1586 तक पूरी शक्ति के साथ मेवाड़ पर कई श्राक्रमण किये। पर उसका रागा प्रताप को ग्रधीन करने का मनोरथ सिद्ध नहीं हुआ। स्वयं अकबर प्रताप की देश-भक्ति श्रीर दिलेरी से इतना प्रभावित हुआ कि प्रताप के मरने पर उसकी श्रांखों में श्रांसू भर श्राये। उसने स्वीकार किया कि विजय निश्चय ही गहलोत रागा की हुई। यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि देश के स्वतन्त्रता-संग्राम में प्रताप जैसे नरपुंगवों के जीवन से ही प्ररेगा प्राप्त कर अनेक देशभक्त हैंसते-हेंसते बिलवेदी पर चढ़ गये।

महाराणा प्रताप की मृत्यु पर उसके उत्तराधिकारी ग्रमरसिंह ने मुगल सम्नाट जहांगीर से सन्धि कर ली। उसने ग्रपने पाटवी पुत्र को मुगल दरवार में भेजना स्वीकार

#### राजस्थान का शौर्यपूर्ण इतिहास/5

कर लिया। इस प्रकार 900 वर्ष वाद मेवाइ की स्वतन्त्रता का भी अन्त हुआ। मुगल-काल में जयपुर, जीवपुर, वीकानेर और राजस्थान के अन्य राजाओं ने मुगलों के साथ कन्ये से कन्दा मिलाकर मुगल साम्राज्य के विस्तार और रक्षा में महत्त्वपूर्ण भाग अदा किया। साम्राज्य की उत्कृष्ट सेवाओं के फलस्वरूप उन्होंने मुगल दरवार में वड़े-वड़े भीहदे, जागीरें और सम्मान प्राप्त किये।

# राजास्रों का स्रधःपतन

सन् 1548 में पुर्तगाल निवासीं वास्की-डि गामा ने भारत की खोज की ग्रीर उसके साथ ही यूरोपीय देशों के लिये भारत से व्यापार करने के द्वार खुल गए। पहले पुर्तगाली भारत में श्राये ग्रीर उनके बाद डच। उनकी देखा-देखी सन् 1599 में लन्दन के व्यापारियों ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना की। उक्त कम्पनी ने सन् 1601 में भारत से व्यापार करना शुरु किया। सन् 1612 में कम्पनी ने मुगल सम्नाट जहांगीर से कितपय नगरों में व्यापार करने का फरमान प्राप्त कर लिया। सन् 1616 में इंग्लैण्ड के वादशाह जेम्स् प्रथम ने प्रपने राजदूत सर टॉमस रो को जहांगीर के दरबार में भेज कर ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थित सुद्द कर ली। शाहजहाँ के राज्यकाल में कम्पनी ने व्यापार में कई रिम्रायतें हासिल कीं। उसने बंगाल, मद्रास ग्रीर बम्बई में ग्रपने ठिकाने स्थापित किये। इस वीच फ्रांसिसी भी भारत में ग्रा गये। उन्होंने भी ग्रपनी शक्ति बढ़ाना शुरू किया। इस प्रकार भारत कई यूरोपीय शक्तियों का ग्रहा वन गया।

सन् 1707 में मुगल सम्राट ग्रीरंगजेव की मृत्यु के तुरन्त बाद उसके लड़कों में उत्तराधिकार का संघर्ष ग्रुरू हो गया। साम्राज्य के सूवेदार विभिन्न खेमों में बँट गये। संघर्ष में ग्रन्तिम विजय मोग्रज्जम की हुई। वह बहादुरशाह के नाम पर मुगल सिंहासन पर ग्रासीन हुग्रा। पर गृह-युद्ध से वेन्द्र कमजोर हो गया। उसके सूवेदार मनमानी करने लगे। हैदराबाद के निजामुलजलमुल्क ग्रीर वंगाल के सिराजुद्दौला ने ग्रपने ग्रापको स्वतन्त्र घोषित कर दिया। उघर मराठों ने ग्रपनी शक्ति बढ़ाना शुरू किया। वाजीराव पेशवा के राज्य की सीमा ग्रव ग्रागरा ग्रीर दिल्ली से छुने लगी। पेशवा की ग्राज्ञा से होल्कर ग्रीर सिन्धिया राजस्थान व मध्य भारत के राजाग्रों से चौथ वसूल करने लगे। उक्त दोनों मराठा घरानों ने पिड़ारियों के साथ मिल कर राजस्थान की विभिन्न रियासतों में ऐसी तबाही मचाई कि सारा राजस्थान त्राही-त्राही करने लगा। 17 जुलाई, 1734 को मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह की ग्रच्यक्षता में राजस्थान के सभी राजा हुरड़ा (भीलवाड़ा) नामक स्थान पर मिले। उन्होंने एक करार द्वारा मरहठों का संयुक्त रूप से सामना करने का निर्णंय किया। पर करार की स्याही सुख भी नहीं पाई थी कि कतिपय राजा ग्रापसी ईच्यों के कारण करार से ग्रलग हों गए। जयपुर, जोधपुर, वीकानेर ग्रीर कोटा के राजाग्रों ने ग्रव मुगल सन्नाट मुहम्मदशाह के नेतृत्व में मरहठों के विरुद्ध सैनिक ग्रीभयान ग्रुरू किया लेकिन ग्रापसी फूट के कारण यह ग्रीभयान ग्रसफल रहा।

इधर ग्रंग्रेज भारत में तेजी से ग्रपने पैर जमा रहे थे। उन्होंने फ्रांसिसियों को हरा दिया। वे 1757 में प्लासी के युद्ध में नवाव सिराजुद्दौला को हरा कर वंगाल के स्वामी बन बैठे। मद्रास ग्रीर वम्बई में वे पहले ही दखल जमा चुके थे। इस समय मरहठों ग्रौर पिण्डारियों के ग्राक्रमण ग्रौर लूटपाट से त्रस्त राजस्थान के राजा पस्त-

हिम्मत हो गये थे। वे ग्रंव लड़ खड़ाती मुगल सल्तनत के भरोसे भपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते थे। ग्रंप जों के लिए राजस्थान एवं देश के ग्रन्य राजाग्रों की ग्रपने सरक्षण में लेने का यह एक स्विण्म ग्रवसर था। लाई हार्डिंग्जने इस सम्वन्ध में ग्राधित पार्यक्य (Subordinate Alliance) की नीति का एलान किया। इस नीति का पहला शिकार हैदरावाद का निजाम हुग्रा। राजस्थान में ग्रंप जों की प्रथम सिन्ध नवम्बर सन् 1817 में करौली से हुई। इसके बाद केवल 14 माह के ग्रल्प समय में सन् 1818 के ग्रन्त तक राजस्थान की सभी रियासतों ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी से ग्रलग-मलग सिन्धियां कर मरहठों ग्रीर पिण्डारियों के ग्राक्रमणों से राहत की साँस ली। ग्रंपेजों ने इसी काल में ग्रजमेर का इलाका भी दौलतराम सिन्ध्या से प्राप्त कर लिया था।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी ग्रीर राजस्थान की विभिन्न रियासतों के वीच हुए ग्रहदनामें कहने मात्र को सन्धि-पत्र थे। राजाश्रों ने उक्त ग्रहदनामों के फलस्वरूप ग्रंग्रेजों को मरहठों को दी जाने वाली "चौथ" के स्थान पर "खिराज" देना स्वीकार कर लिया। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने रियासतों की रक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और साथ ही उन पर पावन्दी लगा दी कि वे अन्य किसी रियासत के साथ किसी प्रकार की सन्वि या ग्रहदनामा नहीं कर सकेंगे। ग्रहदनामों में राजस्थान की ग्रविकतर रियासतों को भ्रन्दरूनी मामलों में खुद मुख्तारी अर्थात् आन्तरिक स्वतन्त्रता दी गयीथी। पर इन ग्रहदनामों की स्याही भी सूख नहीं पाई थी कि श्रंग्रेजों ने उक्त रियासतों के श्रन्दक्ती मामलों में सिक्तय हस्तक्षेप मुरू कर दिया। जोधपूर के महाराजा मानसिंह की ग्रपने लम्बे शासन-काल में पग-पग पर अंग्रेजों के हस्तक्षेप का सामना करना पड़ा और अन्त में उन्हें श्रंग्रेजों के श्रागे श्रपने श्रापकों निःसहाय पाकर साधु वन जाना पड़ा। जयपुर में महाराजा राम सिंह की नावालगी में रीजेण्ट महारानी ने श्रंग्रेजों की इच्छा के विपरीत भू थाराम सिंगवी को अपना प्रधान मंत्री नियुक्त किया। उसकी परिणाति राज्य के कई उच्चाधिक कारियों एवं ग्रन्य लोगों की फांसी में हुई। इन घटनाग्रों से राजस्थान के राजा किंकर्तव्य-विमुद् हो गये। वे म्रहदनामों में निहित ग्रान्तरिक स्वतन्त्रता की शर्त को ही भूल गये। इस प्रकार देश की अन्य देशी रियासतों की तरह राजस्थान की रियासतों पर भी अंग्रेजों की सार्वभौमिकता स्थापित हो गयी। राजाओं के अधः पतन की यह चरम सीमा थी। जो अंग्रेज सीदागर की तरह इस देश में आये वे सर्व शक्तिमान शासक बन गये।

# प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम-1857

सन् 1848 में लॉर्ड डलहोजी भारत का गवर्नर-जनरल होकर ग्राया। उसने भारत में ग्रंग्रेजी राज्य के विस्तार हेतु एक नये सिद्धान्त "डॉक्टरिन ग्रॉफ लेप्सेज" का प्रतिपादन किया। इस सिद्धान्त के श्रनुसार यदि कोई राजा या नवाब निःसन्तान मर जाता तो उसकी रियासत ज्वत की जाकर उसे ब्रिटिश-भारत का ग्रंग वना दिया जाता। इस नीति के फलस्वरूप सतारा, भांसी, नागपुर, ग्रवध, कर्नाटक ग्रावि रियासतें ग्रंग्रेजों द्वारा जव्त कर ली गईं। देशी राज्यों के शासकों में इसकी तीव्र प्रतिक्रिया हुई जो सन् 1857 की सैनिक क्रान्ति (गदर) के समय सामने ग्रायी।

10 मई, 1857 को मेरठ की छावनी में भारतीय सेना ने विद्रोह कर देश में कान्ति का विगुल बजाया। पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार कई देशी राज्यों के शासकों एवं अन्य राष्ट्रीय शनितयों ने अन्तिम मुगल सम्राट बहादुरशाह "जफर" के नेतृत्व में भारत से अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिये शस्त्र उठाये। अंग्रेजों से देश को स्वतन्त्र करने की दिशा में यह पहला बड़ा प्रयत्न था। इसी कारण इस कान्ति को भारत की स्वतन्त्रता का प्रथम युद्ध कहा जाता है। दुर्भाग्य से राजस्थान के अधिकांश राजाओं ने राष्ट्रीय शनितयों का साथ न देकर अंग्रेजों की सहायता की। इसका कारण उनका यह विश्वास था कि अंग्रेजी शासन की बदौलत ही उन्हें मरहठों, पिण्डारियों और उनके स्वयं के जागीरदारों से राहत मिली है।

वीकानेर का महाराजा सरदारसिंह गदर में ग्रंग्रेजों को सहायता देने में ग्रग्रिशी था। वह राज्य की सेना के 5,000 घुड़सवार श्रीर पैदल लेकर पंजाब के हांसी, सिरसा श्रीर हिंसार जिलों में पहुँच गया, जहाँ भारतीय सेना की दुर्कांड़याँ विद्रोह में शामिल हो गयी थीं। वाड़लू नामक स्थान पर बीकानेर की सेना का विद्रोहियों से कड़ा मुकाबला हुग्रा, जिसमें विद्रोहियों को यात खानी पड़ी। पर वीकानेर की सेना को भी भारी क्षति उठानी पड़ी। उसके कई ग्रधिकारी व सैनिक खेत रहे। राजस्थान के राजाग्रों में बीकानेर ही ऐसा श्रकेला राज्य था जहाँ का शासक स्वयं भी ग्रंग्रेजों की सहायतार्थ विद्रोह को दवाने के लिए राज्य के वाहर गया। महाराजा की इन सेवाग्रों से प्रसन्न होकर ग्रंग्रेज सरकार ने वीकानेर को टीवी परगने के 41 गाँव दिये।

जयपुर के महाराजा रामसिंह ने भी गदर के दौरान अंग्रेजों की तन, मन, धन से सहायता की, जिसके फलस्वरूप गदर के अन्त में यंग्रेज सरकार ने जयपुर को कोट-पुतली का परगना स्थायी रूप से दे दिया।<sup>2</sup>

<sup>1.</sup> डॉ. करएरि सिह—दी रिलेसन्स ऑफ दी हाऊस ऑफ वीकानेर विद सेन्ट्रल पावर्स—पृ. 156-56।

<sup>2.</sup> बी. एल. पानगड़िया-राजस्थान का इतिहास-पृ. 195।

मेवाड़ के महाराएगा सरूप सिंह ने अपनी सेना अंग्रेजों की सहायतार्थ नीमच भेजी। उस समय मेवाड़ की उक्त सेना में यह अफवाह फैल गयी कि सेना को दिये गये आदे में मनुष्यों की हड़ी का चूरा मिला दिया गया है। इससे सेना में विद्रोह की भावना भड़क उठी। महाराएग ने अपने वकील को नीमच भेजा। उसने सेना के जवानों के सामने उस आदे की रोटियां बना कर खाई, तब कहीं जाकर सेना का कीध शान्त हुआ। महाराएग ने पोलीटिकल एजेन्ट और 40 अन्य अंग्रेज स्त्री-पुरुपों को अपने महल जग-मन्दिर में शरए। देकर उनकी विद्रोहियों से रक्षा की।

मेवाड़ के चित्तीड़गढ़ जिले में निम्बाहेड़ा टोंक के नवाव का इलाका था। वहाँ का हाकिस विद्रोहियों से मिल गया। इस विद्रांह को कप्तान सोवर्स ने मेवाड़ की सेना की सहायता से दवा कर नीम्बाहेड़ा का प्रशासन मेवाड़ राज्य को सींप दिया। फरवरी, 1858 में विद्रोही नेता तांतियां टोपे अपने पांच हजार सैनिकों के साथ मेवाड़ में घुस आया, पर मेवाड़ की सेना ने अंग्रेजी सेना की सहायता से उसे भगा दिया। देश में विद्रोह समाप्त होने के बाद अंग्रेजों ने नीम्बाहेड़ा पुनः टोंक के नवाव को सींप दिया। इससे महाराणा को वड़ी निराशा हुई। उसे आशा थी कि गदर में उसके द्वारा दी गयी सहायता के उपलक्ष में नीम्बाहेड़ा मेवाड़ को दे दिया जाएगा, पर उसे केवल "खिल्लत" से ही संतोप करना पड़ा।2

गदर में वांसवाड़ा के महारावल लक्ष्मण सिंह की सहानुमूति श्रंग्रेजों के साथ थी। तातियां टोपे ने 11 दिसम्वर, 1857 को वांसवाड़ा को वेर लिया और उस पर श्रिषकार कर लिया। महारावल राजधानी छोड़ कर जंगलों में भाग गया। राज्य के सरदारों ने विद्रोहियों का साथ दिया। गदर की समाप्ति के वाद ही महारावल पुनः वांसवाड़ा लीट पाया।

ं डूँगरपुर के महारावल उदयसिंह दितीय ने गदर में अंग्रेजों की सहायता की। उसने खेरवाड़ा की छावनी के भील सैनिकों को विद्रोह में शामिल होने से रोका।

टोंक का नवाब वजीर खां गदर के दौरान अंग्रेजों के साथ था, पर उसकी सेना का एक वड़ा भाग विद्रोहियों से मिल गया। नवाब के मामा मीर आलम खां ने विद्राहियों का साथ दिया। नवाब के वफादार सैनिकों ने आलम खां की हवेली को घेर लिया। मुठभेड़ में आलम खां मारा गया। उसकी जागीर ज़ब्त कर ली गयी। पर टोंक के 600 विद्रोही सैनिक मुगल सम्राट की सहायतार्थ दिल्ली पहुँ चने में कामयाब हो गए। अगले वर्ष अर्थात् 1858 में तांतिया टोपे वंदा के नवाब के साथ टोंक पहुँ चा। टोंक के एक जागीरदार नासिर मुहम्मद खां ने टोपे का साथ दिया। बनास नदी के किनारे और अमीरगढ़ के किले के निकट विद्रोहियों और नवाब की सेना के वीच कई मुठभेड़ें हुई। नवाब ने अपने को किले में बन्द कर लिया। विद्रोहियों ने नवाब के दीवान फैज्जुल्ला खाँ को पकड़ लिया। उन्होंने टोंक के तोपखाने पर अधिकार कर लिया और जेल एवं कोतवाली से कैंदियों को मुक्त कर दिया। विद्रोहियों ने टोंक राज्य पर अपने आसन की घोपगा कर दी और नगर को लूट लिया। सूचना मिलने पर दिल्ली से मेजर ईडन एक

<sup>1.</sup> जगदीशसिंह गहलीत-राजपूताने का इतिहास-पृ. 279।

<sup>2.</sup> वही वही -y. 280 ।

#### 10/राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम

वड़ी सेना लेकर टोंक की ग्रोर रवाना हुग्रा। विद्रोही टोंक छोड़ कर नाथद्वारा की ग्रोर चले गए। $^{1}$ 

श्रलवर के महाराजा वन्ने सिंह ने आगरा के किले में घिरे घिरे हुए अंग्रेजों की स्त्रियों व वच्चों की सहायता के लिए अपनी सेना और तोपखाना भेजा। पर विद्रोहियों ने अछनेरा के निकट उक्त सेना को घेर लिया। अलवर की सेना के कई अफसर व सैनिक मारे गए।

गदर के दौरान भरतपुर में महाराजा जसवन्त सिंह के नावालिंग होने के कारण राज्य का शासन अंग्रेजी पोलीटिकल एजेन्ट के हाथ में था। अतः भरतपुर की सेना तांतिया टोपे का मुकावला करने के लिये अंग्रेजी सेना की सहायतार्थ दौसा भेजी गयी। परन्तु राज्य के मेवों और गुर्जरों ने विद्रोहियों का साथ दिया। फलस्वरूप राज्य में नियुक्त अंग्रेज अधिकारी भरतपुर छोड़ कर भाग गए। राज्य में ऐसा लगने लगा जैसे विदिश्य सत्ता समाप्त हो गयी हो। गदर शान्त होने के बाद ही पोलिटिकल एजेन्ट ने राज्य में पुनः अपना वर्चस्व स्थापित किया।

घौलपुर का महाराजा भगवन्त सिंह श्रंग्रेजों का वफादार था। श्रिक्टूबर, 1857 में ग्वालियर श्रोर इन्दौर से लगभग 500 विद्रोही सैनिक घौलपुर राज्य में घुस श्राए। राज्य की सेना श्रोर कई वरिष्ठ श्रधिकारी विद्रोहियों से मिल गए। विद्रोहियों ने दो महीने तक राज्य पर श्रपना श्रधिकार बनाये रखा। दिसम्बर में पटियाला की सेना ने घौलपुर पहुंच कर विद्रोहियों का सफाया किया। राज्य पर पुनः महाराजा का वर्चस्व स्थापित हुश्रा।

करौली के महाराव मदनपाल ने गदर के दौरान कोटा के महारावल को विद्रोक्तियों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए अपनी सेना भेज कर ब्रिटिश सरकार की खैरख्वाही का परिचय दिया। इसके उपलक्ष में करौली जैसी छोटी-सी रियासत के राजा को अंग्रेजों ने 17 तोपों की सलामी और जी. सी. आई. की उपाधि से विभूषित किया। 4

राजस्थान के अन्य राज्य जैसलमेर, सिरोही, बून्दी और शाहपुरा के शासक भी गदर में अंग्रेजों के बफादार रहे और इसके उपलक्ष में उन्होंने छोटी-मोटी रियायतें अथवा सम्मान प्राप्त किये।

राजस्थान में सन् 1857 की घटनाओं की एक ओर तस्वीर भी थी। 21 अगस्त, 1857 को जोधपुर राज्य में स्थित एरिनपुरा-छावनी में ब्रिटिश फौज के भारतीय दस्तों ने बगावत का भण्डा खड़ा कर दिया। वागी सैनिक ए. जी. जी. के सदर मुकाम आवू पहुंच गए और वहाँ पर कर्नल हॉल और कई अंग्रेज अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया। वहां से "चलो दिल्ली, मारो फिरंगी" के नारे लगाते हुए उन्होंने दिल्ली की और कूच किया। राह में उन्होंने मारवाड़ के एक वड़े ठिकाने आहूवा पर मुकाम किया। वहाँ के ठाकुर कुशलसिंह चांपावत ने बागी सेना का नेतृत्व करना स्वीकार कर

डॉ. वी. डी. शर्मा—राजस्थान इन्स्टीट्यूट ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के अप्रेल, 1966 के अंक में प्रकाशित "टोंक और सन 1857 के विद्रोह" पर लेख ।

<sup>2.</sup> वी. एल. पोनगड़िया—"राजस्थान का इतिहास", पृ. 276।

नायूराम खड़गावल—"राजस्थान्स रोल इन दी फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857", पृ. 72

वी. एल. पानगड़िया—"राजस्यान का इतिहास", पृ. 171 ।

लिया। श्रासोप, गूलर श्रीर श्रालिनयावास के ठाकुर भी सदल-वल विद्रोहियों से श्रा मिले। इस प्रकार विद्रोहियों की सैन्य शक्ति लगुभग 6 हजार हो गयी।

ग्रजमेर के चीफ कमीश्नर सर पैट्रिक लारेन्स की प्रार्थना पर जोधपुर के महा-राजा तस्तिसह ने ग्रपने किलेदार ग्रोनाड़ सिंह पंवार के नेतृत्व में 10 हजार फीजें ग्रीर 12 तोपें विद्रोहियों को कुचलने के लिए भेजीं। पर विद्रोहियों के सामने राज्य की सेना नहीं टिक सकी। उसकी तोपों सिंहत सारी युद्ध-सामग्री व एक लाख रुपया विद्रोहियों के हाथों में पड़ गया। जोघपुर की सेना के सेनापित पंवार एवं उसके कई ग्रफसर व सैनिकगण खेत रहे। ग्रव सर पैट्रिक लारेन्स ग्रीर जोधपुर का पोलीटिकल एजेन्ट मेसन ससैन्य ग्राह्मवा पहु चे। 18 दिसम्बर को दोनों पक्षों में घमासान ग्रुद्ध हुग्रा। ग्रांग्रेजी सेना हार गयी। मेसन मारा गया। विद्रोहियों ने उसका सिर घड़ से ग्रलग कर दीवार पर टांक दिया। लारेन्स ग्रजमेर की ग्रोर भाग गया।

उक्त समाचार जब गवर्नर जनरल लार्ड केनिंग के पास पहुंचें तो उसे वड़ी चिन्ता हुई। उसने 20 जनवरी, सन् 1858 को पालनपुर ग्रोप नसीरावाद से एक वड़ी सेना ग्राह्वा भेजी। क्रान्तिकारी इस वड़ी सेना के सामने नहीं टिक सके। क्रान्तिकारियों के नेता या तो पकड़ लिए गये या भाग गये। उनको जन-धन की ग्रपार हानि उठानी पड़ी। ग्राह्वा व ग्रन्य ठिकानों को लूटा गया ग्रीर वरवाद कर दिया गया। इसके पूर्व कि इस क्षेत्र में क्रान्ति का पटाक्षेप होता जोधपुर में एक ऐसी घटना घटी जिसने बुभते हुए दीपक की ली की तरह काम किया। जोधपुर के शस्त्रागार में ग्राग लग गयी। उससे ऐसा विस्कोट हुमा कि सारा नगर हिल उठा। कई मकान ढह गये। 500 से ग्रधिक व्यक्ति मारे गए ग्रीर हजारों घायल हुए। एक चार मन का पत्थर 6 मील दूर जा पड़ा। उस समय जोधपुर के किले में ग्रजमेर ग्रीर नसीरावाद से ग्राये हुए ग्रंपेज परिवार शरण पा रहे थे। विस्कोट की ग्रावाज सुनकर उन्होंने समक्त लिया कि विद्रोही नगर में ग्रा गए ग्रीर ग्रन्त निकट है। पर जब यह पता लगा कि धमाका शस्त्रागार में हुए विस्कोट से हुग्रा है, तव कहीं जाकर उनकी जान में जान ग्राई। व वाद में जनता के मनोवल को कायम रखने के लिए राज्य में प्रचार करवाया गया कि शस्त्रागार में विस्कोट विद्रोहियों की करतूत से नहीं वरन उस पर विजली पड़ जाने से हुग्रा है।

त्राज भी आहूवा क्षेत्र की जनता निम्नलिखित लोक गीत के जरिये आहूवा में हुए संग्राम की याद यदा-कंदा दिलाती रहती है—

"ढोल वाजे चंग वाजे । भलो वाजे वंक्तियो ॥ एजेन्ट को मार कर । दरवाजे पर टाँकियो ॥ भूके ब्राहूचो ये भूके ब्राहूवो ॥ मुक्का में ठावो हियो ब्राहूवो ॥

महाराजा सर प्रतापिसह का स्व-लिखित चरित्र, पृ. 38, 39 ।

<sup>2.</sup> वही वही वही

<sup>3.</sup> ज्वाला (साप्ताहिक) ता. 2 सितम्बर, 1978 के अंक से साभार।

कोटा राज्य में भी कोटा-कण्टिनजेण्ट ने 15 ग्रक्टूबर, 1857 को विद्रोह कर दिया । उन्होंने कोटा स्थित पोलोटिकल एजेन्ट वर्टन ग्रीर कतिपय ग्रंग्रेज ग्रधिकरियों को मौत के घाट उतार दिया। इसी समय स्थानीय फौज भी विद्रोहियों से मिल गयी। विद्रोहियों ने राज्य के कई इलाके अपने अधिकार में कर लिए। उन्होंने कोतवाली, राज्य-कोप ग्रीर रसद भण्डार पर ग्रधिकार कर लिया एवं कोटा महाराव रामसिंह को नजर-वन्द कर दिया। करौली की सेना ने कोटा पहुँच कर महाराव को मुक्त कराया। विद्रो-हियों का लगभग 6 माह तक राज्य के विभिन्न भागों पर ग्रिधकार रहा। 1 मार्च, सन् 1858 के कर्नल रार्वट के नेतृत्व में भ्रांग्रेज सेना कोटा पहुँ ची। उसने विद्रोहियों का सफाया कर दिया। विद्रोहियों के नेता जयदयाल श्रीर महाराव खां फांसी के तस्ते पर लटका दिये गये। कोटा कण्टिनजेण्ट मंग कर दी गयी। वर्टन की रक्षा करने में लापरवाही भरतने के ब्रारोप में महाराव की तोपों की सलामी 17 से घटा कर 13 कर दी गयी।2

श्रजमेर-मेरवाड़ा की नसीदाबाद छावनी में दो रेजीमेंण्ट थीं। मेरठ में सैनिक विद्रोह की खबर पाकर 2 मई को नसीराबाद स्थित दोनों पल्टनों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोहियों ने अंग्रेज श्रधिकारियों के-घरों को लूट लिया अथवा जला दिया। विद्रोही दिल्ली की ग्रोर कूच कर गये जहां उन्होंने एक ग्रंग्रेजी फौज को करारी शिकस्त दी। विद्रोही श्रगर दिल्ली की बजाय श्रजमेर जाकर वहाँ के शस्त्रागार पर श्रधिकार कर लेते श्रीर प्रशासन हाथ में ले लेते तो राजपूताने की रियासतों में विद्रोह को भारी बल मिलता श्रीर उस पर नियन्त्रए। पाना श्रंग्रेजी सल्तनत के लिये श्रासान न होता। पर देश के भाग्य में तो सभी गुलामी ही बदी थी।

स्पष्ट है 1857 के स्वतन्त्रता संग्राम में राजस्थान के राजाओं ने प्रायः ग्रंग्रेजों का साथ दिया, पर यह भी स्पष्ट है कि राजस्थान की जनता और जागीरदारों की सहानु-भृति विद्रोहियों के साथ थी। यही कारण था कि राजस्थान में विद्रोही नेता तांतिया टोपे को अनेक स्थानों पर महत्त्वपूर्ण सफलतायें मिलीं । कोटा, टोंक, बांसवाड़ा श्रीर भरत-पुर म्रादि रियासतों पर तो महीनों तक विद्रोहियों का म्रधिकार रहा भ्रीर उनका यह अधिकार तभी समाप्त हुआ जबिक देश के शेष भागों में कान्ति असफल हो गयी। यह केवल संयोग नहीं था कि तांतिया टोपे के राजस्थान में कई बार प्रवेश करने के वावजूद भी ब्रिटिश एवं रियासती सेनायें उसे पकड़ नहीं सकीं।

म्रन्तोगत्वा विदेशी जुये को उखाड़ फैंकने के इस प्रथम वड़े प्रयत्न में भारत मसफल रहा, परन्तु इस विद्रोह के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने भारत का शासन ईस्ट इण्डिया कम्पनी से हटाकर सीधा अपने हाथों में ले लिया । ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया भारत की "साम्राज्ञी" घोषित कर दी गयी। ब्रिटिश सरकार ने राजाओं का निसंतान होने की स्थिति में गोद रखने का अधिकार बहाल कर दिया।

डॉ. मथुरालाल शर्मा-'कोटा राज्य का इतिहास', पृ. 629-30। 1.

डॉ. खड़गावत-"राजस्थान्स रोल इन दी फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1867", पृ. 60-62। 2.

### सशस्त्र कान्ति के प्रयत्न

सन् 1857 के विद्रोह की ग्रसफलता से देश में ग्रंग्रेजी हूक्मत का वर्चस्व स्थापित हो गया। पर इस स्थिति में वदलाव ग्राने में ग्रिषक देर नहीं लगी। सन् 1905 में "वंग-मंग" ने देश में क्रान्ति की ज्वाला को एक वार फिर प्रज्वलित कर दिया। महा-विपल्वी नायक रासविहारी वोस के नेतृत्व में देश के विभिन्न भागों में सशस्त्र क्रान्ति का ग्रायोजन होने लगा। राजस्थान में इस क्रान्ति की धुरी थे शाहपुरा निवासी वारहट केशरी सिंह, खरवा ठाकुर गोपाल सिंह, जयपुर के ग्रर्जु नलाल सेठी तथा ज्यावर के सेठ दामोदरदास राठी। इन्होंने राजस्थान में ग्रिभनव—भारत-समिति नामक क्रान्तिकारी संगठन की शाखा स्थापित की। इस संस्था द्वारा भरती किये गये युवकों को ग्रर्जुनलाल सेठी द्वारा जयपुर में स्थापित वर्धमान विद्यालय में शिक्षण दिया जाता था। वहाँ से शिक्षित हुये युवकों को क्रान्तिकारी कार्यों के ज्यावहारिक ज्ञान के लिये रासविहारी बोस के विश्वस्त सहायक सहायक मास्टर ग्रमीरचन्द के पास भेजा जाता था।

सशस्त्र कान्ति की इस लहर में राजस्थान में सबसे वढ़ा योग ठाकुर केशरी सिंह वारहट थ्रौर उनके परिवार का था। सन् 1872 में शाहपुरा (भीलवाड़ा) के निकट अपनी पंतृक जागीर के गाँव देवपुरा में उत्पन्न श्री वारहट अनेक भारतीय भाषाओं के जाता, डिंगल के उत्कृष्ट किव थ्रौर महान् देशभक्त थे। उन्होंने राजस्थान के राजाओं एवं जागीरवारों में राष्ट्रीय भावना भरने का प्रयत्न किया और उन्हें अपने गौरवपूर्ण अतीत का स्मरण कराया। सन् 1903 में लॉर्ड कर्जन के दरवार में भाग लेने के लिये मेवाड़ के महाराणा फतहिंसह जब दिल्ली के लिये रवाना हुये तो वारहट के ''चेतावनी के चूंग-टिया''। से प्रभावित होकर वे दरवार में भाग लिये विना ही उदयपुर लौट आये।

श्री धारहट युवावस्था में ही महाराणा उदयपुर के पास चले गये थे। वहाँ से वे कोटा महारावल की सेवा में पहुँच गये। इस वीच उनका रासिवहारी वीस एवं श्रन्य कान्तिकारी नेताओं से सम्पर्क बना। यह जानते हुये भी कि क्रान्तिकारियों का मार्ग अत्यन्त खतरनाक श्रीर मीत की श्रोर ले जाने वाला है, श्री वारहट ने श्रपने सहोदर सिंह, जोरावर पुत्र प्रताप सिंह एवं जामाता ईश्वरदान श्रासिया को रासिवहारी वीस के सहायक मास्टर श्रमीरचन्द की सेवा में क्रान्ति का व्यवहारिक श्रमुभव श्रीर प्रशिक्षण प्राप्त करते के लिये दिल्ली भेज दिया।

<sup>1.</sup> देखिये परिशिष्ट 1

सन् 1912 में ब्रिटिश सरकार ने भारत की राजधानी कलकता से हटा कर दिल्ली लाने का निर्णय किया। इस अवसर पर तारीख 23 दिसम्बर सन् 1912 को भारत के गवर्नर जनरल लार्ड-हार्डिंग ने दिल्ली में अवेश करने के लिए एक शानदार जुलूस का आयोजन किया। उधर रासिबहारी बोस ने हार्डिंग को मारने की एक साहसी योजना बनाई। उसने बंगाल के वसन्त कुमार विश्वास और राजस्थान के जोरावर सिंह एवं प्रताप सिंह ख्रांदि विश्वस्त युवकों के कन्धों पर यह भार डाला। ये युवक चाँदनी चौक स्थित पंजाव नेशनल बैक की इमारत पर पहुँच गये। जब वायसराय जुलूस मे हाथी पर सवार होकर वहाँ से गुजर रहा था तो उन्होंने उस पर बम फेका। हार्डिंग के शरीर पर जख्म आयो, पर वह वच गया। परन्तु उसका छत्रधारी अंगरक्षक महावीर सिंह घटनास्थल पर ही मारा गया। कान्तिकारियों ने सारा कार्य इस सफाई से किया कि भारत सरकार की पुलिस अभियुक्तों का सुराग तक नहीं लगा सकी। पुलिस ने संदेह मे प्रताप सिंह और ईश्वरदान आसिया को गिरणतार किया, पर उनके विरुद्ध किसी प्रकार का सबूत नहीं होने से उन्हें छोड़ देना पड़ा।

उन दिनों क्रान्तिकारी अपनी गतिविधियों के संचालन के लिये धनाढ्य लोगों और वैकों पर डाका डालकर धनराशि एकत्र किया करते थे। राजस्थान के क्रन्तिकारियों ने इस सम्बन्ध में जोधपुर के एक धनी साधु प्यारे राम की कोटा में और बिहार के आरा जिले के एक महन्त की नीमाज में हत्या कर दी। दिल्ली वम केस की तहकीकात के सम्बन्ध में इन दोनों हत्याओं का भेद खुला। नीमाज हत्याकाण्ड में जोरावर सिंह के विरुद्ध वारण्ट जारी हुआ। पर वह दिल्ली वम काण्ड के तुरन्त बाद ही फरार हो गया था और जीवन-पर्यन्त ही फरार रहा। वह अज्ञात अवस्था में अनेक कप्ट भोगता हुआ सन् 1937 में कोटा में शहीद हुआ। स्वर्गीय श्री अर्जुनलाल सेठी इसी काण्ड में गिरफ्तार किए गए। उन पर जुर्म सावित नहीं हुआ। इसके बावजूद उन्हें मद्रास राज्य की वेलूर जेल में 5 वर्ष तक नजरबन्द रखा गया।

प्रतापिसह सन् 1917 में बनारस षड़यन्त्र ग्रिभियोग मे पकड़ा गया। उसे 5 वर्ष की सजा हुई। उसे बरेली सैन्ट्रल जेल में बन्द कर दिया गया। वहाँ भारत सरकार के गुप्तचर विभाग का निदेशक सर चार्ल्स क्लीव लेण्ड उससे मिला ग्रीर उसे कहा कि उसकी माता उसके लिए दिन. रांत रोता है और उसके वियोग में ग्रपने प्राण् त्याग देगी। यदि वह क्रांन्तिकारियों की गितिविधियों की सरकार को जानकारी दे देगा तो उसे रिहा कर दिया जाएगा। वीर प्रतांप ने उत्तर दिया, "मेरी माँ रोती है तो उसे रोने दो। मैं ग्रपनी मीं को हंसाने के लिये हजारो माताओं को रुलाना नहीं चाहता।" क्लीव लैण्ड ने ग्रपने संस्मरणों में इस घटना का विवरण देते हुए लिखा है, "मैंने ग्राज तक प्रताप सिंह जैसा वीर ग्रीर विलक्षण बुद्धिवाला युवक नहीं देखा। उसे सताने में हमने कोई कसर नहीं रखी पर वह दस से मस नहीं हुग्रा। हम सब हार गए। वह विजयी हुग्रा।" ग्रन्त में प्रताप सिंह जेल में ग्रंग्रेजों द्वारा दी गयी ग्रमानुषिक यातनाग्रों को भोगता हुग्रा 27 मई, 1918 को केवल 22 वर्ष की ग्रायु में शहीद हो गया।

<sup>1.</sup> कालीकरण घोष "शदीद पुराण"-पृ. 248।

प्यारेराम हत्याकाण्ड के संदेह में वारहट केशरी सिंह को पकड़ लिया गया। उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। पर न्याय का नाटक कर उन्हें 20 वर्ष के कारावास का दण्ड दिया गया। उनकी पैतृक सम्पत्ति और जागीर जप्त कर ली गयी। उन्हें राज्य के वाहर विहार की हजारी बाग जेल में सजा काटने के लिये मेज दिया गया, जहां से जेल सुपिरटेण्डेण्ट की शिफारिश पर उन्हें 5 वर्ष वाद ही रिहा कर दिया गया। वे रिहा होकर कोटा पहुँचे। उन्हें अपने पुत्र प्रताप सिंह के वरेली जेल में शहीद होने के समाचार मिले तो उन्होंने कहा, "भारत माता का पुत्र उसकी मुक्ति के लिये बिलदान हो गया।" वारहटजी का शेप जीवन कोटा में ही बीता। वे श्रन्तिम वर्षों में महात्मा गांवी के बड़े प्रशंसक हो गए। उनको विश्वास हो गया कि महात्मा गांवी ही श्रपने ग्रसहयोग श्रान्दोलन द्वारा देश को अंग्रेजों से मुक्त करा सकेंगे। सन् 1928 में श्रविल राजस्थान हिन्दी किव सम्मेलन के श्रजमेर श्रविवेशन में गांधीजी की प्रशंसा में उन्होंने एक कितता लिख मेजी थी, उसका एक छोटा-सा श्रंश नीचे उद्घृत किया जाता है :—

सर्व उपाय छूटें, प्राण सौरभ लेत । तत्र पर गांची विन, ग्राये हैं टिकाने ना । श्रसहयोग मंत्र फूंकि, ईशा सदी वीसी में। श्रीशी में उतारे विना भूत यह माने ना।

वारहटजी ने सन् 1940 में अपना शेप जीवन गांधी जी की सेवा में विताने की इच्छा प्रकट की गांधीजी ने उनको स्वीकृति भी दे दी, परन्तु इसी वीच वे वीमार रहने लगे और कुछ समय वाद इस असार संसार से चल वसे। इसके कुछ समय पूर्व उनके सहोदर जोरावर्रीतह अज्ञात अवस्था में शहीद हो चुके थे। उन्होंने अपनी पुत्री चन्द्रमणी को एक पत्र में ठीक ही लिखा था कि "भारत के एक महत्त्वपूर्ण प्रदेश में जागृति का आरम्भ अपने कुटुम्व की महान आहूति से ही हुआ है। इस राज-सूय यज्ञ में हम लोगो की वली मंगलरूप में हुई।" स्वयं रासविहारी बोस बहुत वर्षो पहले कह चुके थे:—

"भारत में एक मात्र ठाकुर केशरीसिंह ही एक ऐसे ऋांतिकारी हैं जिन्होंने भारत माता की दासता की शृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतन्त्रता के युद्ध में ऋोंक दिया।"2

12 फरवरी, सन् 1915 को रासविहारी बोस के नेतृत्व में लाहौर में क्रान्तिकारियों ने निर्ण्य लिया कि 21 फरवरी को देश के विभिन्न स्थानों में सग्रस्त्र विद्रोह का
श्रीगणेश किया जाए। भूतपूर्व केन्द्र शासित प्रदेश ग्रजमेर इलाके में विद्रोह कि संचालन का
भार खरवा ठाकुर गोपाल सिंह ग्रीर उनके साथी भूपसिंह ने उठाया। मूपसिंह फिरोजपुर पडयन्त्र
में फरारी की स्थिति में गोपाल सिंह के पास खरवा में ग्रा गए थे। दोनों ने सैंकड़ों युवकों
का दल तैयार किया ग्रीर 30 हजार से ग्रविक वन्दूकों एकत्र की। दुर्भाग्य से ग्रंग्रेज सरकार
पर क्रान्तिकारियों की देशव्यापी योजना का भेद खुल गया। फलतः देशभर मेंक्रान्तिकारियों को समय से पूर्व ही पकड़ लिया गया। इस प्रकार योजना ग्रसफल हो गयी।
राजस्थान में भी क्रान्तिकारियों ने ग्रस्त्र-शस्त्र गुप्त स्थानों में छिपा दिये ग्रीर दल को

<sup>1.</sup> ठाकुर केशरी सिंह वारहट स्मारिका, 1976 में श्री सवाई सिंह धमोरा का लेख।

<sup>2.</sup> प्रो. शंकर सहाय सक्सेना-"राजस्थान के क्रान्तिकारी परिवार-पृ. 4।

#### 16/राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम

विखेर दिया। ग्रजमेर की पुलिस ने ठाकुर गोपाल सिंह ग्रौर उनके साथियों को खरवा के जंगलों में पकड़ लिया। उन्हें टाडगढ़ के किले में नज़रवन्द कर दिया। कुछ ही समय वाद भूपसिंह पहरेदारों की ग्रांखों में घूल भोंक कर किले से फरार हो गया। यही भूपसिंह ग्रागे जाकर विजयसिंह 'पथिक' के नाम से विजीलिया की किसान क्रान्ति का सूत्रधार बना।

# राजस्थान में जन-जाग्रति के अग्रदूत





श्री ग्रर्जु नलाल सेठी

श्री केणरीसिंह वारहठ

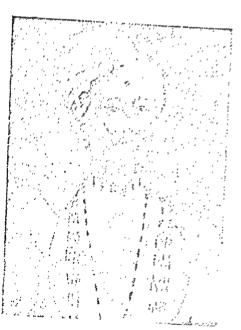

ठाकुर गोपालसिंह खरवा



श्री विजयसिंह "पथिक"

## राजस्थान में किसान ग्रान्दोलन

#### (1) बिजोलिया ग्रान्दोलन

भारत में एक संगठित किसान आन्दोलन की शुरूआत का श्रीय मेवाड़ के विजीलियी क्षेत्र को जाता है। विजीलिया मेवाड़ राज्य का प्रथम श्रेसी का ठिकाना था। इस ठिकाने का संस्थापक अशोक परमार था जो अपने मूल निवास स्थान जगनेर (भरतपुर) से राएगा साँगा की सेवा में चित्तीड़ आ गया था। वह राएग सांगा की घोर से 1527 में खानवा के युद्ध में लड़ा था। इस युद्ध में श्रक्षोक ने वड़ी वीरता दिखाई, जिसके फलस्वरूप सांगा ने उसे 256 वर्ग कि. मी. में फैले हुये ''ऊपरमाल'' की जागीर प्रदान की। विजीलिया उक्त जागीर का सदर मुकाम था। विजीलिया के किसान सदैव से परिश्रमी और बहादुर रहे हैं। 18 वीं शताब्दी में परहठों को ऊपरमाल से निकाल-वाहर करने में वहाँ के किसानों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

देश में ग्रंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ ही साथ राजस्थान के राजा स्वेच्छा-चारी हो गये और उनके साथ उनके जागीरदार भी। बिजोलिया के राव सवाई कुष्ण सिंह के समय विजीलिया की जनता से 84 प्रकार की लागतें ली जाती थीं। किसान को अपनी पैदावार का श्राघा भाग लगान के रूप में ठिकाने को देना पड़ता था। इस पर भी तुर्रा यह कि ठिकाने के कर्मचारी फसल का कून्ता करते समय इतनी घाँघली करते थे कि पठार की उपजाऊ भूमि भ्रौर किसान के अथक परिश्रमी होने के वावजूद भी वह भूखा-नंगा रहता था। भारी लगान भ्रीर ध्रनेक लागतों के भार के भ्रलावा वहाँ की जनता से वैठ-वेगार भी ली जाती थी। विजोलिया की जनता ठिकाने के श्रत्याचारों से तिलमिला उठी थी। सन् 1897 में ऊपरमाल के किसान एक मृत्यू भोज के अवसर पर गिरधारीपुरा नामक ग्राम में एकत्रित हुए। इस मौके पर किसानों ने निर्णय किया कि किसानों की ग्रोर से नानजी ग्रीर ठाकरी पटेल उदयपुर जाकर ठिकाने के जुल्मों के विरुद्ध महारासा से शिकायत करें। तदनुसार दोनों पटेल उदयपूर पहुँ वे। छः माह बाद महारागा ने उनकी स्नवाई की ग्रीर एक ग्रधिकारी को शिकायतों की जाँच के लिये विजोलिया भेजा। उसने श्रपनी रिपोर्ट में किसानों की शिकायतों को सही बताया, पर राज्य सरकार ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की। इससे राव कृष्णिसिंह के हौसले बढ़ गए। उसने उदयपुर जाने वाले नानजी श्रीर ठाकरी पटेल को ऊपरमाल से निर्वासित कर दिया। किसानों का पहला प्रयत्न असफल रहा ।

सन् 1903 में राव कृष्णसिंह ने ऊपरमाल की जनता पर चंवरी की लागत लगाई। इस लागत के अनुसार पट्टें के हर व्यक्ति की अपनी लड़की की शादी के अवसर

पर 5 रु. चंबरी-कर के रूप में ठिकाने को देना पड़ता था। विरोधस्वरूप किसानों ने लड़िक्यों की शादी करना स्थिगत कर दिया, पर राव के कान पर जूं तक नहीं रेगी। सन् 1905 में किसान शादी योग्य 200 कन्याओं को लेकर राव के पास पहुंचे और चंबरी माफ करने की प्रार्थना की। पर वह टस से मस नहीं हुआ। किसानों ने निश्चय किया कि जब तक चंबरी की लागत समाप्त नहीं की जाती और लगान में कमी नहीं की जाती वे ठिकाने की मूमि पर खेती नहीं करेगे और ठिकाने को लगान या लाग बाग नहीं देंगे। ग्रक्षय तृतीया को खेतों में हल जोतने का मुहूर्त होता था, पर उस वर्ष उक्त तिथि को उपरमाल में हल नहीं चले। राव घवरा गया। उसने किसानों को बुलाया। यह उनके साथ ग्रादर भाव से पेश ग्राया। उसने चंबरी की लागत माफ कर दी एवं लगान उपज के ग्राघे हिस्से के स्थान पर 2/5 ही लेने की घोपणा की। किसानों की उस जमाने में यह एक ग्रप्रत्याशित विजय थी। इस सफलता ने किसानों के भावी ग्रसहयोग एवं ग्रहिसात्मक ग्रान्दोलन की ग्राघारिशला रखी।

सन् 1906 में राव कृष्णसिंह की मृत्यु हो गयी। उसके स्थान पर पृथ्वीसिंह विजीलिया का स्वामी बना। मेवाड़ राज्य के नियमों के अनुसार पृथ्वीसिंह को बिजीलिया का उत्तराधिकारी स्वीकार करने के पूर्व उसे तलवार—बन्धाई के रूप में महाराणा को एक वड़ी घन राणि देनी थी। पृथ्वीसिंह ने यह भार जनता पर डाल दिया। उसने एक और लगान में वृद्धि कर दी एवं दूसरी और "तलवार-वन्दी" की लागत लगा दी। किसानों ने साधु सीताराम दास, फतहकरण चारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में राव की इस कार्यवाही का विरोध किया। उन्होंने सन् 1913 में ऊपर माल के क्षेत्र को पड़त रखा और ठिकाने को भूमि-कर नहीं दिया। वदले की कार्यवाही में राव ने चारण और ब्रह्मदेव को विजीलिया से निर्वासित कर दिया एवं साधु सीताराम को पुस्तकालय की नौकरी से अलग कर दिया। उसने कई किसान कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया। आन्दोलन कुछ समय के लिये दब गया। इसी बीच पृथ्वीसिंह की मृत्यु हो गयी। उसका पुत्र केशरसिंह नाबालिंग था। अत: मेवाड़ सरकार ने ठिकाने पर मुसंरमात (कोर्ट ऑफ वार्ड्स) कायम कर दी।

विजोलिया के किसान-ग्रान्दोलन में श्री विजयसिंह पिथक ने सन् 1916 में प्रवेश किया। श्री पिथक का पूर्व नाम भूपसिंह था। भूपसिंह बुलन्दशहर जिले के गुठावली गाँव में पैदा हुये थे। उनके दादा 1857 की कान्ति में मालगढ़ नवाव की सेना का नेतृत्व करते हुये शहीद हो गये थे। भूपसिंह 1907 में प्रसिद्ध कान्तिकारी शचीन्द्र सान्याल ग्रीर रासिवहारी बोस के सम्पर्क में ग्राये ग्रीर तभी से वे कान्तिकारी गतिविधियों में भाग लेने लग गये थे। बोस ने उन्हें राजस्थान में कान्ति का, ग्रायोजन करने के लिये खरवा ठाकूर गोपाल सिंह के पास भेजा। पर देश में क्रान्ति की योजना ग्रसफल हो गयी। सर्वत्र क्रान्ति-कारी लोग पकड़े गये। राजस्थान में भूपसिंह ग्रीर गोपालसिंह ग्रन्य साथियों के साथ टाडगढ़ के किले में बन्द कर दिये गये। उन्हीं दिनों फिरोजपुर पड़यन्त्र ग्राभयोग में भूपसिंह के विरुद्ध वारन्ट जारी हुआ। यह जानकारी मिलते ही भूपसिंह टाडगढ़ से चुपचाप निकल गये। उन्होंने ग्रपनी दाढ़ी बढ़ा ली ग्रीर नाम भूपसिंह से बदल कर विजयसिंह "पथिक" रख लिया। तभी से जीवन भर वे इसी नाम से जाने जाते रहे।

पथिकजी काँकरोली के निकट भागा ग्राम में पहुँचे ग्रीर वहाँ एक पाठशाला स्था-पित की । यहीं उनकी मोही ठाकुर डंगर्सिह भाटी ग्रीर वारहट केशरीसिंह के दामाद ईश्वरदान ग्रासिया से मेंट हुई। पिथकजी भागा से मोही ग्रौर मोही से चित्तौड़ पहुंच गये। वहाँ उन्होंने हिर भाई किंकर द्वारा संचालित विद्या-प्रचारिग्गी-सभा से नाता जोड़ लिया। इसी संस्था की एक शाखा साधु सीतारामदास ने विजोलिया में स्थापित की थी। विद्या-प्रचारगी-सभा के वार्षिक जलसे में भाग लेने के लिथे साधु जी चित्तौड़ ग्राये। वहाँ उनकी मुलाकात तेजस्वी पथिक जी से हुई। साधु जी ने पथिकजी को विजोलिया किसान ग्रान्दोलन का नेतृत्व संभालने के लिये ग्रामंत्रित किया। पथिकजी ऐसे ही अवसर की तलाक में थे। वे तत्काल विजोलिया पहुंच गये ग्रौर उन्होंने उसे ग्रुपनी कमंगूमि बना लिया।

पथिकजी ग्रव विद्याप्रचारणी सभा की ग्राइ में किसानों से सम्पर्क साधने लगे। तभी माणिक्यलालजी वर्मा, जो इस समय विजोलिया ठिकाने के एक कर्मचारी थे, पश्चिकजी के सम्पर्क में ग्राये। उन्होंने पथिकजी से प्रभावित होकर ठिकाने की सेवा से इस्तीफा दे दिया भीर विद्या-प्रचारिगी-सभा के मंत्री वन गये। उन्होंने विजोलिया में स्थित पार्थ-नाथ भगवान के प्राचीन जैन मन्दिर में पिथक जी से आजीवन देश-सेवा की दीक्षा ली। वर्माजी ने जीवन-पर्यन्त अपने इस प्ररा को निभाया। पथिकजी अपने दो विश्वस्त शिष्यों-साध सीताराम दासजी ग्रीर माशानयलालजी वर्मा के सहयोग से किसानों का क्रान्तिकारी संगठन बनाने में जुट गये। इसी बीच ब्रिटिश सरकार के गुप्तचरों को प्रथिकजी की गित-विधियों का पता चला । उसके इशारे पर मेवाड़ सरकार ने पथिकजी के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारण्ट जारी कर दिया । पथिकजी सुमिगत होकर ऊमाजी के खेडे में एक वीरान मकान में रहने लगे। यहीं वर्माजी एक पाठशाला चलाने लगे। ऊमाजी के बेड़े का यह वीरान भोंपड़ा विजोलिया की किसान-फ्रान्ति का केन्द्र वन गया। पथिकजी ने सन् 1917 में हरियाली ग्रमावस्या के दिन "ऊपरमाल-पंच बोर्ड" नाम से एक जबरदस्त संगठन स्था-पित कर कान्ति का विगुल बजाया। श्री मन्ना पटेल इस पंचायत का सरपंच बना। पथिकजी ने पंचायत की स्थापना के अवसर पर अपने भूमिगत "कार्यालय" से निम्नलिखित शब्दों में किसानों का म्राह्वान किया-

हरियाली अमावस सुखद, शुभ मुहूर्त को जान लो ! स्वतन्त्रता के हित अब धर्म-युद्ध की ठान लो !!

''महात्माजी (पथिकजी) की जय'' के गगन-भेदी नारों के साथ किसान पंचायत का श्रीगर्णेश हुन्ना।

बिलोलिया के किसान तलबार बन्दी की लागत ग्रीर लाटा कूँता से तो परेशान थे ही। इसी बीच प्रथम विश्व युद्ध के सम्बन्ध में युद्ध का चन्दा वसूल किया जाने लगा। पिथकजी के नेतृत्व में किसान पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने युद्ध का चन्दा देने से इन्कार कर दिया। इसी समय ठिकाने वालों ने एक प्रभावशाली किसान नारायरा पटेल को बेगार देने के लिये मजबूर किया। जब उसने बेगार देने से इन्कार कर दिया तो उन्होंने उसे बंदी बना लिया। रात्रि भर में यह समाचार ग्राग की तरह ऊपरमाल के सभी गाँवों में फैल गया। लगभग दो हजार किसान सत्याग्रह के लिये बिजोलिया में एकत्रित हो गये। उन्होंने नारा लगाया कि नारायरा पटेल को छोड़ो, अन्यया हमें भी जेल में भेज दो। ठिकाने का मुसंरिम यह दश्य देख कर घवरा गया। उसने नारायरा पटेल को छोड़ दिया। जनता की इस बिजय से ऊपरमाल में किसान पंचायत की घाक जम गयी। किसानों में पिथकजी के मार्ग-दर्शन ग्रीर नेतृत्व में ग्रगाथ श्रद्धा हो गयी।

पियकजी ने अब युद्ध के चन्दे के विरोध में आवाज बुलन्द की। पियकजी भूमिगत थे। अतः वे तो नहीं पकड़ें जा सके पर आन्दोलन के प्रमुख कार्यकर्ता साधु सीताराम दास और प्रेमचन्द भील पकड़ लिये गये। उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। लगभग 1,300 व्यक्तियों के वयान लिये गये पर सभी ने एक स्वर से बयान दिये कि हमें युद्ध का चन्दा न देने के लिये किसी ने नहीं बहकाया है, हम तो लगान व लाग-बागों के भार से दवें हुये हैं। अतः हम चन्दा नहीं दे सकते। इधर पियकजी ने विजोलिया के किसानों पर हो रहे अत्याचारों के सम्बन्ध में लोकमान्य तिलक को एक पत्र लिखा। लोकमान्य ने शीघ्र ही महारागा फतेहसिंह को लिखा कि "मेवाड़ राजवंश ने स्वतन्त्रता के लिये बहुत बलिदान किये हैं। आप स्वयं स्वतन्त्रता के पुजारी हैं, अतएव आपके राज्य में स्वतन्त्रता के उपा-सकों को जेल में डाजना कलंक की वात है।" इस पत्र का यह असर हुआ कि महारागा के आदेश से साधु सीतारामदास और प्रेमचन्द भील छोड़ दिये गये।

श्रव पिषकजी ने किसानों को संगठित करने का कार्य तेजी से शुरू किया। ऊपर-माल के स्त्री-पुरुष श्रीर बच्चों को श्रान्दोलन के रंग में। रंग दिया। किसान पंचायत ने ठिकाने को स्पष्ट चेतावनी दे दी कि किसान श्रमुचित लागतें श्रीर वेगार नहीं देंगे। सारा ऊपर-माल सत्याग्रह सम्बन्धी गीतों से गूंजने लगा। एक श्रोर वर्माजी द्वारा रचित "पंछिड़ा" गाया जाने लगा तो दूसरी श्रीर प्रज्ञाचक्षु भंवरलाल स्वर्णकार श्रपनी निम्नलिखित किवता के माध्यम से गाँव-गाँव में। श्रमल जगाने लगने।

> "मान-मान मेवाड़ा रागा, प्रजा पुकारे रे। रूस जार को पतो न लाग्यो, सुग्रा रागा फतमाल रे॥"

पथिकजी ने देश भर में विजोलिया के किसान आन्दोलन के प्रचार की सुव्यवस्था की । उन्होंने विजोलिया के किसानों की ओर से रक्षा वन्धन के अवसर पर चाँदी की एक राखी कानपुर से निकलने वाले "प्रताप" के सम्पादक श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के पास भेजी । विद्यार्थीजी ने राखी को स्वीकार करते हुये आन्दोलन का समर्थन करने का आश्वास्त सन दिया। उन्होंने अपने इस पवित्र आश्वासन को अन्त तक निभाया।

मैवाड़ के कारकू नों को यह सन्देह हो गया कि बिजोलिया के नायव मुंसरिम हूं गर्रीसह भाटी पथिकजी से मिले हुये हैं। अतः सरकार ने उनके स्थान पर पहले दीप-लाल को और वाद में भाघोसिह कोठारों को नायब मुंसरिम नियुक्त किया। कोठारी ने आते ही किसानों से लागतें और बेगार देने को कहा। किसानों ने स्पष्ट इन्कार कर दिया। इस पर ठिकाने ने 51 किसानों को गिरफ्तार कर लिया। पथिकजी इस समय सत्याग्रह के देश व्यापी प्रचार के लिये विद्यार्थीजी से मिलने कानपुर गये हुये थे। वहां से पथिकजी कांग्रेस के सन् 1918 के अधिवेशन में शामिल होने के लिये दिल्ली गये। उनकी अनुपरियित में वर्माजी और साधुजी आन्दोलन का संचालन कर रहे ये। वर्माजी किसान पंचायत के तीन अन्य प्रतिनिध्यों को लेकर पथिकजी के आदेशानुसार दिल्ली पहुंचे। वहां उन सबकी विद्यार्थीजी से मुलाकात हुई। दिल्ली से बिजोलिया के कार्यकर्त्ता नया उत्साह लेकर वापिस लीटे। उन्होंने निश्चय कर लिया वे किसी भी हालत में वेगार नहीं देगे और ठिकाने के जुल्मों के आगे नहीं भुकेंगे। उनके लौटते ही ठिकाने ने वर्माजी और प्रतिनिध मण्डल के अन्य सदस्यों को जेल में बन्द कर दिया। उसी दिन साधु सीतारामदास व कई किसान भी गिरफ्तार कर लिये गये। इस प्रकार दमन-चक्र शुरू हुआ। ठिकाने ने किसानों की

खड़ी फसल नब्ट कर दी। उनके साथ मार-पीट की ग्रीर उन्हें तरह-तरह से जलील किया पर किसानों ने वेगार देना मंजूर नहीं किया। पथिकजी ने स्मृति-पत्रों द्वारा भारत सरकार ग्रीर मेवाड़ सरकार को ठिकाने के मत्याचारों से अवगत कराया।

अप्रोल, 1919 में न्यायमृत्ति बिन्द्रलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में एक जांच श्रायोग नियुक्त किया गया । पथिकजी की सलाह पर किसानों ने श्रायोग के सामने यह मांग रखी कि वे ग्रायोग के साथ तभी सहयोग करेंगे जविक उनके नेता जेल से मुक्त कर दिये जायेंगे। ग्रायोग ने इस मांग को स्वीकार कर लिया। साधु सीतारामदास जी, वर्मा जी भ्रादि प्रमुख कार्यकर्ताध्रों को रिहा कर दिया गया। भ्रायोग ने दोनों पक्षों को सुनने के वाद राज्य से सिफारिश की कि किसान कार्यकर्ताग्रों को जेल से छोड दिया जाये, ग्रनावश्यक लागतें समाप्त कर दी जायें एवं वेगार प्रथा बन्द कर दी जायें। मेवाड सरकार ने स्रायोग की सिफारिशों पर कोई निर्णय नहीं लिया। वड़ी इन्तजार के बावजूद जब मेवाड़ सरकार की श्रोर से समस्या का कोई समाधान नहीं मिला तो किसानों ने यह प्रतिज्ञा कर ली कि वे न तो लागतें ही देंगे ग्रीर न ही वेगार। उघर ठिकाना इस बात पर ग्रड़ा रहा कि विना लाग व वेगार दिये लगान स्वीकार नहीं करेंगे । इसी वीच ठिकानें ने सिचित भूमि का लगान बढ़ा दिया । किसानों ने निर्णय किया कि वे सिचित भूमि नहीं जोतेंगे । ठिकाने ने घोषणा की कि यदि किसान असिचित मूमि को जोतेंगे तो सिचित मूमि का लगान भी देंगे चाहे वे सिचित मूमि जोतें या नहीं जोतें। एक वार पुनः किसान पंचायत तथा ठिकाने के बीच संघर्ष छिड़ गया। ठिकाने ने दो सौ प्रमुख किसानों को जेल में डाल दिया। ग्रन्त में मेवाड़ सरकार ने आदेश दिया कि किसानों से केवल उसी मुमि का लगान लिया जावे जिस मुमि को वे जोतें। इस प्रकार किसानों की यह एक और विजय हुई।

इसी वर्ष ग्रमृतसर कांग्रेस में पिथक जी के प्रयत्न से लोकमान्य तिलक ने विजोलिया सम्बन्धी प्रस्ताव रखा परन्तु महात्मा गांधी ने इस सुभाव पर वह प्रस्ताव वापिस
ले लिया गया कि महामना मालवीयजी मेवाड़ के महारागा से मिलकर इस मामले को
तय करवानें का प्रयत्न करेंगे। इस बीच महारागा ने पुनः एक जांच ग्रायोग की नियुक्ति
की। इस ग्रायोग ने किसानों के पक्ष को सही माना। इसके बावजूद मेवाड़ सरकार ने
ग्रायोग की रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की। मालवीयजी महारागा से मिले। पर
उन्हें भी सफलता नहीं मिली। इस प्रकार किसान ग्रीर ठिकाने में गतिरोध बना रहा।
पिथक जी महात्मा गांधी जी से मिलने के लिये वम्बई गये। उन्होंने विजोलिया के किसानों
की करूगा गाथा महात्मा गांधी को सुनाई। महात्मा गांधी जी ने ग्रपने सचिव महादेव
देसाई को पिथक जी के साथ विजोलिया भेजा। देसाई ने ग्रपनी रिपोर्ट महात्मा गांधीजी
को दी। इस रिपोर्ट से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने पिथक जी को वचन दिया कि
यदि मेवाड़ सरकार ने विजोलिया के किसानों के साथ न्याय नहीं किया तो वे स्वयं
विजोलिया सत्याग्रह का संचालन करेंगे। महात्मा गांधी ने किसानों की शिकायतें दूर करने
के लिवे महारागा फतेहसिह को एक पत्र भी लिखा। पर कोई फल नहीं निकला। महारागा तो स्वयं ग्रपने ग्रस्तित्व के लिये व्रिटिश सरकार से टक्कर ले रहे थे।

श्री रामनारायगा चौधरी—"नवजीवन" उदयपुर ता. १२-३-६२ के अंक में "पिथकजी जैसा और नहीं हुआ" तेख से ।

पथिकजी की वम्बई यात्रा के समय यह निश्चय किया गया था कि पथिकजी के सम्पादकत्व में वर्धा से राजस्थान केशरी नामक पत्र निकाला जाये। पत्र के सहसम्पादक श्री रामनारायण चौधरी और ईश्वरदानजी ग्रासिया एवं व्यवस्थापक श्री हिरमाई किंकर एवं श्री कन्हैयालाल कलयंत्री नियुक्त किये गये। पत्र की ग्राधिक जिम्मेदारी सेठ जमनालाल जी वजाज ने उठाई। पथिकजी विजोलिया से वर्धा चले गए। उन्होंने पत्र का वड़ी ख़्वी से संचालन किया। पत्र सारे देश में लोकप्रिय हो गया। पर पथिकजी का वजाजजी की विचारधारा से मेल नहीं खाया ग्रीर वे वर्धा छोड़कर ग्रजमेर चले गए। इस बीच विजोन लिया ग्रान्दोलन का संचालन वर्मा जी ने किया।

सन् 1920 की नागपुर कांग्रेस में सर्वश्री पथिकजी, साधु सीतारामदास, रामनारायए। चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा, किंकरजी एवं कई किसान नेता विजोलिया सत्याग्रह के सम्बन्ध में महात्मा गांधी से मिले और उनसे असहयोग आन्दोलन के सम्बन्ध में आशीर्वाद प्राप्त किया। इस समय पथिकजी के प्रयत्नों से अजमेर में राजस्थान-सेवा-संघ की स्थामना हो चुकी थी। पथिकजी ने अब अजमेर को अपनी प्रवृत्तियों का केन्द्र वनाया। वहाँ से उन्होंने एक नया पत्र ''नवीन राजस्थान'' प्रकाशित किया। इधर वर्माजी सदल-बल नागपुर अधिवेशन में से लौटकर विजोलिया पहुँ चे और किसान आन्दोलन को तीव्र वनाने में जुट गए। इन दिनों पथिकजी के आग्रह पर श्री अर्जुनलाल सेठी विजोलिया आए जहाँ किसानों ने उनका धूमधाम से स्वागत किया।

किसानों के लगान, लागतें श्रीर वेगार बन्द कर देने से ठिकाने की श्राय के सब स्रोत बन्द हो गए। इसके श्रलावा श्रान्दोलन के कारण ठिकाने पर पुलिस का खर्चा बढ़ता जा रहा था। राव केशरी सिंह ने समभौते के प्रयत्न किए, पर उनके कामदारों ने सम-भौता होने नहीं दिया। श्रन्त में पिथकजी की सलाह पर किसान पंचायत ने निर्णय लिया कि ठिकाने के कोई श्रादेश नहीं माने जाएँ, न लगान दिया जाए न बेगार, एवं ठिकाने की कचहरी का बहिष्कार किया जाए। वर्माजी के प्रयत्नों से किसानों ने शराब पीना श्रीर मृत्यु-भोज करना बन्द कर दिया।

सन् 1921 में बारिश होते ही किसानों ने फसल बोई। जब फसल पक गई तो किसानों ने 8 अक्टूबर, 1921 को ठिकाने को नोटिस दिया कि वे एक सप्ताह में कूंता कर लें अन्यथा फसल काट ली जायेगी। ठिकाने ने उत्तर दिया कि पुराना चढ़ा लगान तथा लागतों के दिये बिना कूंता नहीं किया जाएगा। किसानों ने फसल काट ली। ठिकाने ने अपने छोटे-छोटे जागीरदारों को एकत्र कर किसानों को भयभीत करने का प्रयत्न किया परन्तु ठिकाने को इसमें सफलता नहीं मिली।

ग्रव विजोलिया के ग्रान्दोलन का ग्रसर मेवाड़ के ग्रन्य किसानों तथा सीमावर्ती राज्यों में भी पड़ने लगा। इससे भारत सरकार भयभीत हो गई। उसने मेवाड़ राज्य पर दवाव डाला कि विजोलिया के ग्रान्दोलन को समाप्त करने के लिए किसान पंचायत से शीघ्र ही समभौता कर लिया जाए। भारत सरकार के एजेण्ट ह लेण्ड स्वयं 4 फरवरी, 1922 को सदल-वल विजोलिया पहुँचे। इस बार किसानों का प्रतिनिधित्व राजस्थान सेवा संघ ने किया। इस प्रतिनिधि मण्डल में सर्वश्रो मािशाव्यलाल वर्मा, किसान पंचायत के सरपंच मोतीचन्द पटेल तथा मन्त्री नारायण पटेल एवं राजस्थान सेवा संघ के मन्त्री श्री रामनारायण चौघरी थे। हालेण्ड के प्रयत्नों से ठिकाने ग्रीर किसानों के बीच सम्मान पूर्वक

समभौता हो गया। 35 लागतें माफ कर दी गईं। ठिकाने के जुल्मी कामदार हदा दिये गये। किसानों पर चलाये गये मुकदमें उठा लिये गये। जिन किसानों की जमीन दूसरों के फब्जे में थी, वह उन्हें पुन: सोंप दी गयी। तीन साल के भीतर विजोलिया जागीर में जमीन का वन्दोवस्त कर लगान जिन्स की वजाय नकदी में परिणित करने का ब्राश्वासन दे दिया गया। यह किसानों की एक महान् विजय थी।

दुर्भाग्य से समभौता ठिकाने की वदिनयती के कारण टिकाऊ नहीं रह पाया ! इसी वीच वेगू किसान ग्रान्दोलन के सिलसिले में पियक जी पकड़ लिये गये ग्रीर उन्हें पांच वर्ष की सजा दी गयी । साबु सीतारामदास जी खादी कार्य में लग गये ग्रीर मध्यप्रदेश चले गये । श्रव विजोलिया के किसान ग्रान्दोलन की सारी जिम्मेदारी वर्मा जी पर ग्रा पड़ी ।

सन् 1923 में विजोलिया के रावं का विवाह हुआ। इस विवाह में ठिकाना किसानों से देगार लेना चाहता था। अतः ठिकाने और किसानों में फिर ठन गई। विजोलिया में सन् 1923 से 1926 तक लगातार अतिवृष्टि तथा अनावृष्टि से फसलें खराव हो गई। इससे किसानों की आधिक स्थिति अत्यिविक विगड़ गई। इसके वावजूद ठिकाने ने लगान व लागवाग वसूल करना प्रारम्भ कर दिया। सन् 1926 में ठिकाने में वन्दोवस्त हुआ। उसमें लगान की दरें ऊंची नियत की गई। जनवरी 1927 में मेवाड़ के वन्दोवस्त प्रविकारी श्री ट्रेन्च विजोलिया आये। किसानों ने अपनी शिकायतें उनके सामने रखी। ट्रेन्च ने किसी प्रकार पंचायत और ठिकाने में समफौता तो करा दिया, पर इसके थोड़े समय बाद ही मार्च, 1927 में वर्माजी को जेल में रख दिया। उन्हें जमानत देने पर 12 दिन वाद रिहा किया गया। यह जमानत किसी वहाने जव्त कर ली गई। सरकार ने वर्मा जी से दुवारां जमानत मांगी। वह उन्होंने नहीं दी। फलतः वे 27 मई, 1918 को पुनः गिरफ्तार कर लिये गये। इन्हीं दिनों पथिकजी कारावास की अवधि समाप्त कर उदयपुर जेल से रिहा हुये। उन्हें मेवाड़ से निर्वासित कर दिया गया, पर वे विजोलिपा की सोमा पर ग्वालियर राज्य के पुनरिया गांव में रहकर विजोलिया पंचायत का मार्ग-दर्शन करते रहे। विजोलिया के किसान नये वन्दोवस्त में निर्धारित लगान की ऊँची दरों से खुव्य थे।

पथिकजी के जेल से रिहा होने के पूर्व ही किसान पंचायत यह निर्णय कर चुकी थी कि लगान की ऊंची दरें निर्धारित करने के विरोध में किसान माल की जमीन का इस्तीफा दे देंगे। पथिकजी ने किसानों को समकाया कि उन्हें यह कदम तभी उठाना चाहिये जथिक उन्हें यह पक्का विश्वास हो जाय कि उनकी इस्तीफा दी हुई जमीन को और लोग नहीं उठा-येंगे। किसानों को भरोसा था कि किसान पंचायत के निर्णय के विरुद्ध कोई व्यक्ति ऐसी मूमि को उठाने का साहस, नहीं करेगा। श्रतः किसानों ने मई सन् 1927 मेंश्रपनी-श्रपनी जमीनों के इस्तीफे दे दिये। ठिकाने ने इन जमीनों को नीलाम किया। किसानों के दुर्भाग्य से जमीनों को उठाने वाले मिल गये। किसान मात खा गये। इस समय पथिकजी और वर्माजी के आपसी सम्वन्ध विगड़ चुके थे। इसी प्रकार पथिकजी और राजस्थान सेवा संघ के मंत्री श्री राम नारायण चौधरी के वीच भी गहरा मतभेद हो गया था। परिणाम यह हुआ कि राजस्थान सेवा संघ छिन्न-भिन्न हो गया।

कियानों द्वारा अपनी जमीनों के इस्तीफे देने के प्रक्त की लेकर पथिकजी पर आक्षेप किये जाने लगे। वे इस आन्दोलन से उदासीन हो गये। किसानों ने अब श्री मागित्यलाल वर्मा को अपना प्रधान कार्यकर्ता स्वीकार किया। वर्माजी सेठ जमनालाल वजाज तथा श्री हरिमाळ उपाध्याय से मिले और प्रार्थना की कि वे विजीलिया के किसानों का नेतृत्व स्वीकार करें। सेठ जी ने वर्माजी की प्रार्थना इस मार्त पर स्वीकार की कि पथिकजी इस आन्दोलन से अलग रहेंगे। पथिकजी ने किसान पंचायत के नेतृत्व से इस्तीफा दे दिया। श्री रामनारायएा चौघरी भी आन्दोलन से भ्रलग हो गये। अब सेठजी इस आन्दोलन के सर्वेसर्वा बना दिये गये। सेठजी ने आन्दोलन के संचालन का भार श्री उपाघ्याय को सौंपा किसान अपनी-अपनी इस्तीफाशुदा जमीन को वापिस प्राप्त करने के लिये व्यग्न थे। उपाध्यायजी ने ट्रेंच से मिल कर एक समभौता किया, जिसके अनुसार ट्रेंच ने वादा किया कि किसानों की जमीनों को नये बापीदारों को समभा कर उक्त जमीनें वापिस पुराने किसानों को दिलाने का प्रयत्न करेंगे। परन्तु ट्रेंच के इस आख्वासन को कार्यक्ष्य में परिण्यात नहीं किया गया। अतः वर्माजी के नेतृत्व में किसानों ने निश्चय किया कि वे अपनी-अपनी जमीनें वापिस प्राप्त करने के लिये सत्याग्रह करेंगे।

श्रक्षय तृतीया सन् 1931 को प्रातःकाल 6.00 बजे चार हजार किसानों ने प्रपनी इस्तीफाशुदा जमीनों पर हल चलाना श्रारम्भ किया। ठिकाने के कर्मचारी, सेना, पुलिस के सिपाही तथा जमीनों के नये मालिक किसानों पर टूट पड़े। किसानों ने शान्ति के साथ मार सहन की। उसी दिन प्रातः 4.00 बजे वर्माजी गिरफ्तार कर लिये गये थे। दूसरे दिन 200 किसान भी पकड़ लिये गये, जिनमें से 40 प्रमुख किसानों को छोड़ कर श्रन्यों को थोड़े समय बाद रिहा कर दिया गया। उन 40 किसानों पर मुकदमा चलाया गया। वर्माजी को 6 माह का कठोर कारावास दिया गया तथा किसानों की तीन-तीन माह का। राज्य ने किसानों के सत्याग्रह का मुकावला करने के लिये विजोलिया में सेना श्रीर पुलिस तैनात कर दी। इस समय उपाध्यायजी के मेवाड़ प्रवेश पर प्रतिवन्ध था। श्रतः उन्होंने सर्वश्री दुर्गाप्रसाद चौधरी, पं० लादूराम, श्रचलेश्वर प्रसाद शर्मा, श्रीमती रमादेवी श्रादि को विजोलिया भेजा। पर उन्हों विजोलिया से निर्वासित कर दिया गया। श्री प्यारचन्द विश्नोई एक व्यापारी का वेश धारण कर विजोलिया पहुँचे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस वीच किसान सत्याग्रह करते रहे श्रीर गिरएतार होते रहे।

उपाध्यायजी ने मेवाड़ राज्य के अधिकारियों को किसानों की जमीनें वापिस लौटाने के सम्बन्ध में कई पत्र लिखे, परन्तु उनके प्रयत्न निष्फल रहे। उपाध्यायजी की प्रार्थना पर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक-परिपद ने यह मसला अपने हाथ में लिया। उसने एक जाँच समिति की नियुक्ति की। उपाध्यायजी ने महात्मा गांधी को भी विजोलिया में हो रहे दमन से अवगत कराया। महात्मा गांधी की सलाह पर मालवीयजी ने मेवाड़ के प्रधान-मंत्री सर सुखदेच प्रसाद को इस सम्बन्ध में एक पत्र लिखा। विजोलिया का मसला अब अखिल भारतीय रूप धारण कर चुका था।

सर सुखदेव ने स्थिति की गम्भीरता को समभते हुए सेठ जमनालाल वजाज को वार्ता के लिए उदयपुर ग्रामंत्रित किया। फलतः लोक-परिषद की जाँच समिति ने ग्रपनी कार्यवाही स्थिगत कर दी। सेठजी ता. 20-7-31 को उदयपुर पहुंचे ग्रोर महाराखा तथा सर सुखदेव प्रसाद से मिले। इस मेंट के फलस्वरूप एक समभौता हुम्रा जिसके ग्रनुसार सरकार ने ग्राम्वासन दिया कि माल की जमीन घीरे घीरे पुराने वापीदारों को लौटा दी जाएगी, सत्याग्रही रिहा कर दिए जायेंगे ग्रीर 1922 के समभौते का पालस किया जाएगा। समभौते के फलस्वरूप सत्याग्रही जेल से रिहा कर दिए गए, पर जमीनों की वापसी के सम्बन्ध में कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। इस बात पर वर्माजी किसानों का प्रतिनिधि मण्डल लेकर सर सुखदेव से मिलने उदयपुर गए। सर सुखदेव ने वहीं वर्माजी को गिरपतार

करवा दिया श्रीर कुम्भलगढ़ जेल में नजरवन्द कर दिया। मेवाड़ सरकार ने डेढ़ वर्ष वाद नवम्बर, 1933 में वर्माजी को रिहा कर दिया, पर साथ ही उन्हें मेवाड़ से निर्वासित कर दिया।

विजोलिया श्रान्दोलन का पटाक्षेप सन् 1941 में हुशा जविक मेवाड़ में सर टी. विजय राधवाचार्य प्रधानमंत्री वने । उस समय मेवाड़ प्रजामण्डल से पावन्दी उठायी जा चुकी थी श्रीर वर्माजी श्रादि प्रजामण्डल के नेता मुक्त किये जा चुके थे। राधवाचार्य के श्रादेश से तत्कालीन राजस्वमंत्री डॉ. मोहनिंसह मेहता विजीलिया गए श्रीर वर्माजी श्रीर श्रन्य किसान नेताश्रों से वात-चीत कर किसानों की समस्या का समाधान करवाया। किसानों को श्रपनी जमीनें वापिस मिल गयीं। वर्माजी के जीवन की यह प्रथम बड़ी सफलता थी। इस लम्बे संघर्ष में विजीलिया के किसानों को बड़ी-बड़ी कुर्वानियाँ देनी पड़ीं। सार्वजनिक कार्यकर्ताश्रों को जेल के श्रलावा श्रनेक शारीरिक यातनाऐं भोगनी पड़ीं। देश के इतिहास में यह अपने ढंग का अनूठा किसान श्रान्दोलन था जो राज्य की सीमायें लाँघ कर पड़ीसी राज्यों में भी फैला। इस श्रान्दोलन ने राजस्थान की रियासतों को एक नयी चेतना प्रदान की। सन् 1938 में मेवाड़, शाहपुरा, बून्दी श्रादि रियासतों में प्रजामण्डलों की स्थापना हुई, उनकी पृष्ठ-भूमि में यही किसान श्रान्दोलन था। इस श्रान्दोलन में वर्माजीं जैसे तेजस्वी नेता को जन्म दिया जो श्रागे जाकर राजस्थान के राजनीतिक श्रान्दोलन के एक प्रमुख कर्णधार बने।

(2) भ्रन्य किसान भ्रान्दोलन

विजीलिया के किसान श्रान्दोलन के दूरगामी परिएाम हुए। राजस्थान सेवा संघ के नेतृत्व में विजीलिया की भाँति मेवाड़ के अन्य इलाकों में भी किसान पंचायतों की स्था-पना हुई। इन पंचायतों का सम्बन्धित क्षेत्रों में इतना प्रभाव बढ़ गया कि उनके निर्णय को जनता सर्वोपिर समभने लगी। एक प्रकार से ये पंचायतें अपने-अपने क्षेत्र में समानान्तर सरकारें वन गयीं। विजीलिया आन्दोलन की लपटें पड़ीस की जागीर वेगूं में भी पहुंची। वेगूं के किसानों की समस्याएँ वही थीं, जो विजीलिया के किसानों की। वेगूं के किसान सन् 1921 में मेनाल नामक स्थान पर एकत्र हुए। उन्होंने निश्चय किया कि विजीलिया की भाँति वेगूं में भी लागवाग, बेगार और ऊँचे लगान के विरुद्ध आन्दोलन छेड़ा जाये और पियक जी को आन्दोलन का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया जाय। पियकजी ने इस आन्दोलन का भार राजस्थान सेवा संघ के मंत्री श्री रामनारायग्रा चौधरी पर डाला।

श्री चौघरी के नेतृत्व में किसानों ने निर्णय किया कि फसल का कूंता नहीं कराया जाय। भूमि का वन्दोबस्त होने के बाद जो लगान निर्घारित किया जाय, वही दिया जाय। लागतें श्रीर वेगार नहीं दी जाय श्रीर सरकारी कार्यालयों श्रीर श्रदालतों का बिहण्कार किया जाय। विजोलिया के बाद वेगूं में भी किसान श्रान्दोलन की शुरूश्रात होने से न केवल मेवाड़ के जागीरदार वरन् मेवाड़ सरकार श्रीर श्रंग्रेजी हुकुमत भी चौंक उठी। इन्हीं दिनों महाराणा फतेह सिंह को प्रशासन सम्बन्धी कई श्रधिकार महाराज कुमार भूपाल सिंह को देने पड़े। महाराज कुमार श्रंग्रेजों की मुट्ठी में थे। इधर वेगू के श्रास्पास के सभी जागीरदार रावड़दा के जागीरदार के नेतृत्व में संगठित हो गए। उन्होंने मेवाड़ सरकार की सहायता से श्रान्दोलन को दवाने का निश्चय किया। दमन-चक्र शुरू हुश्रा। गाँव-गाँव में छोटे श्रीर वड़े सभी जागीरदारों ने किसानों की खड़ी फसल को नष्ट करने, परम्परा के श्रनुसार किसान को जंगल से घास श्रीर लकड़ी न काटने देने श्रीर मवेशियों

26/राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम

the state of the state of the state of को चरनोट में न चरने देने आदि दमनपूर्ण कार्यवाहियाँ शुरू कर दीन कई जगह न केवल किसानों को बल्कि उनकी पत्नियों को भी पिटवाया गया ग्रौर उनकी वेइज्जती की गई। किसानों की सभाश्रों को गंग करने के प्रयत्न किये.गए। इस दमन के फलस्वरूप वेगू के किसानों ने विजोलिया के किसानों की भांति। जमीनः को पड़त रख दिया। लगातार दो वर्षों के संघर्ष के बाद बेगू ठाकुर रावत अनूप सिंह को भुकना पड़ा। उन्होंने किसानों की मंगों को स्वीकार करते , हुए उनसे समभौता कर लिया। अपरन्तु मेवाड़ सरकार ग्रीर रेजिडेण्ट को यह बात नहीं भायी। उन्होंने राजस्थान सेवा संघ और रावल स्रनूप सिंह के वीच हुए समभौते को 'बोल्शेविक' फैसले की संज्ञा दी। रावल अनूप सिंह को उदयपुर में नजरवन्द कर दिया एवं ठिकाने पर मुंसरमात बैठा दी। भ्रष्टाचार श्रीर दमन के लिये मशहूर लाला श्रमृतलाल को वेगूं.का मुंसरिम नियुक्त कर दिया।

सरकार ने बन्दोवस्त आयुक्त श्री ट्रेंच को वेगू के किसानों की शिकायतों की जाँच करने भेजा। मेवाड़ सरकार ने ग्राज्ञा निकाली कि ट्रेंच किमशन के सामने किसान किसी भी वाहरी आदमी को अपने प्रतिनिधि के रूप में नहीं भेज सकेंगे। ऐसा इसलिए किया गया कि किसान पंचायत कहीं राजस्थान सेवा संघ से सहायता प्राप्त न कर ले। किसानीं को राज्य की यह शर्त स्वीकार नहीं हुई। उन्होंने ग्रायोग का बहिष्कार कर दिया। ट्रेंच ने एक तरफा निर्एंय दे दिया। उसने अपने निर्एंय में पथिकजी पर किसानों में विरोध की भावना फैलाने श्रीर समानान्तर सरकार स्थापित करने का श्रारोप लगाया। ट्रेंच ने केवल दी-चार मामूली लागतों को छोड़कर शेप सभी लागतें भ्रीर वेग।र को उचित ठहराया । टेंच के फैसला देते ही ठिकाने के मुंसरिम लाला अमृतलाल ने सरकारी सेना की सहायता से लगान वसूल करना शुरू किया। वेगूं के किसान ट्रेंच के निर्णय पर विचार करने के लिए गोविन्दपुरा में एकत्र हुए। लगातार पाँच माह तक किसान पंचों स्रीर ठिकाने के मुंसरिम के बीच समभौता-वार्ता चलती रही, पर समभौता नहीं हो सका। ट्रेंच तथा लाला श्रमृतलाल ने गोविन्दपुरा में एकत्र किसानों को तितर-वितर करने की श्राज्ञा दी, पर किसान डटे रहे। 13 जुलाई 1923 को किसानों को सेना ने घेर लिया। सेना ने गोलियाँ चला दीं, जिससे रूपाजी और कृपाजी नामक दो किसान शहीद हो गए। सिपाही भौरतों पर भी टूट पड़े। उन्हें नंगा कर दिया भीर कई प्रकार से अपमानित किया। इस काण्ड के बाद 500 से अधिक किसानों को गिरफ्तार कर वेगूं जेल में बन्द कर दिया गया । इस काण्ड की भारत भर के समाचार-पत्रों ने घोर निन्दा की । "तरुए राजस्थान" ने तो महारागा फतेहिंसह से मांग की कि वे उनके उत्तराधिकारी महाराज कुमार भूपाल सिंह से शासनाधिकार वापिस छीन लें। महाराएाा स्वयं इस काण्ड से दुःखी थे। उन्होंने मेवाड़ के दीवान प्रभापचन्द्र चटर्जी की ड्योड़ी बन्द कर दी। उन परिस्थितियों में मेवाड़ के शासन के प्रति नाराज्मी दिखाने के लिये महाराएगा इससे अधिक कुछ नहीं कर सकते थे।

मेवाड़ सरकार ने एक स्रोर तो 'प्रताप', 'राजस्थान केसरी', 'नवीन राजस्थान' <del>ब्रा</del>दि पत्रों के मेवाड़ प्रवेश पर पावन्दी लगा दी तथा दूसरी ग्रोर उसने एक विज्ञप्ति प्रकाशित की जिसमें कहा गया कि "किसान पंचायत सोवियत ढंग की बोल्शेविक संस्था है ग्रीर वह किसानों को लगान देने से मना करती है। ट्रेंच कमीशन किसानों से लगान वसूल करने गया तो किसानों ने लाटियों से हमला किया। इस कारण ग्रात्मरक्षा के लिए सेना को वल प्रयोग करना पड़ा।"

वेगू ठिकाने की ग्रोर से पथिक जी पर राजद्रोह, विजित साहित्य रखना श्रीर सरकारी ग्रादेश मंग करना ग्रादि संगीन ग्रारोप लगाए गए। इन ग्रारोपों की सुनवाई के लिए सरकार ने तीन सदस्यों का एक ग्रायोग नियुक्त किया। इस ग्रायोग ने सितम्बर, 1923 में मामले की सुनवाई शुरू की ग्रीर फरवरी, 1925 में ग्रपना निर्णय दिया। इस निर्णय के ग्रनुसार पथिक जी केवल विजित साहित्य रखने के ग्रपराधी माने गए। उन्हें एक वर्ष की कैद श्रीर एक हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई। पथिक जी ने इस निर्णय के विरुद्ध मेवाड़ हाईकोर्ट (महेन्द्राज सभा) में ग्रपील प्रस्तुत की। यह ग्रपील 8 न्यायाधीशों की वेंच ने सुनी। हाइकोर्ट ने ग्रायोग के निर्णय से सहमित प्रकट की, पर महाराज कुमार ग्रीर ब्रिटिश सरकार को यह निर्णय नहीं भाया। उन्होंने सात उच्चाधिकारियों का एक नया ग्रायोग नियुक्त किया, जिसमें राज्य के मन्त्री, इन्सपेक्टर जनरल ग्रांफ पुलिस, जिला हाकिम ग्रादि शामिल थे। उच्च न्यायालय के निर्णय को ग्रस्वीकार कर इस प्रकार का ग्रायोग नियुक्त करना न्याय का मखील करना था। इस ग्रायोग ने ग्रपने ग्राकाशों की इच्छानुसार पथिकजी के विरुद्ध ग्रारोपों को सही मानते हुए उनको पांच वर्ष की सजा दी। एक लम्बे समय तक जेल में रहने के बाद पथिक जी 27 ग्रप्रेल, 1927 को रिहा किये गये।

सन् 1926 में पं नयनूराम शर्मा के नेतृत्व में बून्दी के किसानों ने वेगार, लागवाग श्रीर लगान की ऊंची दरों के विरुद्ध श्रान्दोलन छेड़ा। स्थान-स्थान पर सभाएँ श्रीर सम्मेलन हुए। स्त्रियों ने भी इस श्रान्दोलन में भाग लिया। राज्य ने दमन का सहारा लिया। डावी के किसानों के सम्मेलन पर पुलिस ने गोली चला दी, जिससे नानक जी भील घटनास्थल पर ही शहीद हो गए। श्राज भी किसान उस शहीद को लोक-गीतों के माध्यम से श्रद्धापूर्वक स्मरण करते रहते हैं।

यलवर राज्य में जन जागृति की शुख्यात ही किसान आन्दोलन से हुई। राज्य में जंगली सूत्ररों को नाज खिला कर रोंधों में पाला जाता था। ये सूत्रर किसानों की खड़ी फसलों को वरवाद कर देते थे। इनके मारने पर राज्य ने पावन्दी लगा रखी थी। सूत्ररों के जत्पात से दुखी होकर सन् 1921 में राज्य के किसानों ने ग्रान्दोलन चलाया। महाराजा वो भुकना पड़ा। रोंधों को उठा दिया गया ग्रीर किसानों को सूत्रर मारने की इजाजत दे दी गयी।

किसानों का एक जबरदस्त ग्रान्दोलन उक्त राज्य में सन् 1925 में हुग्रा। तारीख 24 मई, 1925 को राज्य के किसानों ने लगान वृद्धि के विरोध में नीमूचाना गाँव में सभा का ग्रायोजन किया। राज्य की सेना ने गाँव को घेर कर मधीनगनों से गोलियाँ चलाई. जिसमे सैकड़ों स्त्री-पुरुष ग्रीर वच्चे मारे गए। सेना ने गाँव में ग्राग लगा दी,

#### 28/राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम

जिससे किसानों की भोपड़ियाँ और पशु जल गए। इस काण्ड से सारे देश में सनसनी फैल गई। महात्मा गांधी ने इस काण्ड को जिलयाँवाला बाग काण्ड से भी अधिक वीभत्स बताया और उसे 'Dyrism double distilled' की संज्ञा दी।

वर्तमान शताब्दी के तीसरे दशक में राज्य के सीकर, तोरावाटी श्रीर उदयपुरवाटी के किसानों ने श्रपना एक संगठन बनाया, जिसने श्री हरलाल सिंह के नेतृत्व में जागीर-दारों के जुल्मों के विरुद्ध एक श्रान्दोलन छेड़ा। इस श्रान्दोलन में कई किसान मारे गए, श्रीर श्रनेक कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए।

# जन-जातियों के आन्दोलन

## (1) भीलों के ग्रान्दोलन

राजस्थान में भील, मीएा, ग्रासिये ग्रादि जन-जातियाँ प्राचीनकाल से निवास करती ग्रायी हैं। वस्तुतः ये जातियाँ यहाँ की मूल निवासी थीं। राजपूतों के राज्य स्थापित होने के पूर्व राजस्थान के भागों में इन जन-जातियों के छोटे-बड़े श्रनेक जनपद थे। मेवाड़ राज्य की रक्षा में वहाँ के भीलों ने सदैव महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यही कारएा था कि मेवाड़ के राजचिह्न में राजपूत के साथ एक घनुर्घारी भील का चित्र भी ग्रंकित था। इसी तरह जयपुर में राजा के राज्याभिषेक के समय मीएा। लोग ही ग्रपने खून से राजितलक करते थे।

समय के फेर से ये वहादुर जातियाँ ग्रन्य जातियों से ग्रलग-यलग पड़ गयीं। राष्ट्र की मूलबारा से उनका सम्पर्क टूट गया। वे सामाजिक ग्रीर ग्रायिक दृष्टि से एकदम पिछड़ गयीं। उन्हें वनवासी, ग्रादिवासी ग्रीर कहीं-कहीं तो जुरायम पेशा जातियों की संज्ञा तक दी जाने लगी। विटिश काल में देश के ग्रन्य भागों की तरह राजस्थान में भी सरकार ग्रीर साहूकार ने समानरूप से इन जातियों का शोपण किया। पर उस काल में राष्ट्रीय विचारवारा से प्रभावित कुछ ऐसे जन-सेवक पैदा हुए, जिन्होंने इन जातियों में जागृति का शंख फूंका ग्रीर इन्हें ग्रपने ग्रविकारों का भान कराया। ऐसे जन-सेवकों में प्रमुख थे—स्वनामवन्य "गुरुगोविन्द"।

श्री गोविन्द का जन्म सन् 1858 में ढूंगरपुर राज्य के वांसिया ग्राम में एक वराजारे के घर में हुआ था। उन्होंने एक गाँव के पुजारी की सहायता से ग्रक्षरज्ञान प्राप्त किया। वे स्वामी दयानन्द सरस्वती की प्रेरणा से ग्रुवावस्था में ही जन-जातियों की सेवा में जुट गये। उन्होंने ग्रादिवासियों की सेवा हेतु सन् 1883 में सम्प सभा की स्थापना की। इस संस्था के माध्यम से उन्होंने मेवाड़, ढूंगरपुर, ईडर, गुजरात, विजयनगर और मालवा के भील श्रीर ग्रासियों को संगठित किया। उन्होंने एक श्रीर उक्त जातियों में ज्याप्त सामाजिक बुराइयों श्रीर कुरीतियों को दूर कर करने का प्रयत्न किया तो दूसरी श्रीर उनको ग्रपने मूलभूत श्रिष्टकारों का ग्रहसास कराया। वे शीन्न ही इन जातियों में लोकप्रिय हो गये। लोग उन्हें श्रद्धा से गुरुगोविन्द के नाम से सम्बोधित करने लगे।

गुरुगोविन्द ने सम्प सभा का प्रथम अधिवेशन सन् 1903 में गुजरात में स्थित मानागढ़ की पहाड़ी पर किया। इस अधिवेशन में गुरुगोविन्द के प्रवचनों से प्रभावित होकर हजारों भील-ग्रासियों ने शराव छोड़ने, बच्चों को पढ़ाने ग्रीर ग्रापस के भगड़े ग्रपनी पंचायत में ही निपटाने की शपथ ली। गुरुगोबिन्द ने उन्हें बैठ-वेगार ग्रीर गैरवाजिब लागतें

नहीं देने के लिये ग्राह्मान किया। इस प्रकार हर वर्ष ग्राध्विन शुक्ला पूर्गिंगा को मानागढ़ की पहाड़ी पर सम्प सभा का श्रधिवेशन होने लगा। भील ग्रासियों में दिन-प्रति-दिन बढती हुई जाग्रति से ग्रास-पास की रियासतों के शासक सहम उठे। उन्हें भय हो गया कि ये जन-जातियाँ सुसंगठित होकर भील राज्य की स्थापना करेंगी । उन्होने ब्रिटिश सरकार से प्रार्थना की कि भीलों के इस संगठन को सख्ती से दबा दिया जाये। हर वर्ष की भांति सन् 1888 की ग्राध्विन गुवला पूरिएमा को मानागढ़ की पहाड़ी पर सम्प-सभा का विराट म्रिधवेशन हुम्रा, जिसमें भारी संख्या में भील स्त्री-पुरुष शामिल हुए। मानागढ़ की पहाड़ी चारों ग्रोर से निटिश सेना द्वारा घेर ली गयी। उसने भीड़ पर गोलियों की बोछार कर दी । फलस्वरूप 1500 ब्रादिवासी घटनास्थल पर ही शहीद हो गये श्रीर हजारों घायल हो गए । गुरुगोविन्द ग्रीर उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया । गुरुगोविन्द को ग्रदालत द्वारा फांसी की सजा दी गयी। मगर भीलों में प्रतिकिया होने के डर से सरकार ने उनकी यह सजा 20 वर्ष के कारावास में बदल दी। पर वे 10 वर्ष बाद ही रिहा कर दिये गये। गुरुगोविन्द ने ग्रपना शेष जीवन गुजराज के कम्बोई नामक स्थान पर विताया। सवासी से न्ने प्रधिक वर्ष बीत जाने के वावजूद स्राज भी भील लोग गुरुगोविन्द की याद में मानागढ़ की पहाड़ी पर हर वर्ष आध्वन शुक्ला पूरिंगमा को एकत्र होकरे उन्हें अपनी श्रद्धाञ्जली श्रिपत करते हैं।

राजस्थान के भ्रादिवासियों में गुरुगोविन्द के बाद जिनको सबसे भ्रधिक स्मरएा किया जाता है, वे हैं स्व. श्री मोतीलाल तेजावत । सन् 1886 में मेवाड़ के ग्रादिवासी क्षेत्र फलासिया के कोलियारी ग्राम में एक ग्रोसवाल परिवार में उत्पन्न श्री तेजावत उस जमाने के मुताबिक थोड़ा बहुत पढ़-लिखकर ेमांड़ोलं ठिकाने के कामदार वन गये। परन्तु थोड़े ही समय में ठिकाने श्रीर सरकार द्वारा श्रांदिवांसियों पर ढाये जाने वाले जुल्मों से उदवेलित होकर उन्होंने ठिकाने की नौकर को'तिलाञ्जलि दे दी। वे अव आदिवासियों की सेवा में तल्लीन हो गये। उन्होंने सन् 1921 में भाड़ोल, कोटड़ा, मादड़ी श्रादि क्षेत्रीं के भीलों को जागीरदारों द्वारा ली जानेवाले बैठ-वेगार प्रौर लागवागों के प्रश्ने की लेकर सगठित किया । धीरे-धीरे ये म्रान्दोलन सिरोही, दांता, पालनपुर, ईडर्र, विजयनगरे मादि राज्यों में फैल गया । श्री तेजावत ने बैठ-वेगार श्रीर 'लागबाग 'समाप्त करने सम्बन्धी मांगों को लेकर भ्रास-पास की रियासतों के भीलों का एक विशाल सम्मेलन विजयं नगर राज्य के नीमड़ा गाँव में स्रायोजित किया। मेर्वांड़ स्रौर क्रिन्यं पडौसी रेजियों की सरकारें भीलो में बढ़ती हुई जाग्रति से भयभीत हो गयीं। ग्रतः उक्त राज्यों की नेसेनायें भीलों के ग्रान्दोलन को दवाने के लिये नीमड़ा पहुंच गयीं। वहाँ पर विभिन्न राज्यों के ग्रधिकारियीं ने एक ग्रोर भील प्रतिनिधियों को समभौता वार्ती में उलकायों ग्रीर दूसरी श्रीर सेना ने सम्मेलन को घेर कर गोलियाँ चलाना ग्रारम्भ कर दियाँ । इस नरसहार में 1200 भील मारे गये श्रीर हजारों घायल हो गर्य । भील नेता तेजावत जी स्वर्य पर में गोली लगने से घायल हो गये, पर भील लोग उन्हें उठाकर सुरक्षित स्थान पर ले गये वि भूमिर्गर्ते हो गये। मेवाड़ सिरोही म्रादि राज्यों की पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिये मनेक प्रयत्न किये पर उन्हें सफलता नहीं मिली। अन्त में 8 वर्ष बाद सन् 1929 में महोत्मी 'गांधी की सलाह पर तेजावत जो ने अपने आपको ईर्डर पुलिस के सुपुर्द कर दिया । वहाँ से उन्हें मेवाड़ लाया गया, जहाँ वे 7 वर्ष तक सेन्ट्रिल जेल, उदयपुर में किंद रहे डिन्हें सन् 1936 में जेल से तो रिहा कर दिया गया, पर उदयपुर में नजरवन्द कर दिया गया । सन् 1942 में उन्हें

'भारत छोड़ो' ग्रान्दोलन के दौरान पुनः जेल में बन्द कर दिया गया । सन् 1945 में उन्हें जेल से रिहा किया गया, पर फिर उनके उदयपुर से बाहर जाने पर पावन्दी लगा दी गयी, जो देश के ग्राजाद होने तक चालू रही । उन्होंने ग्रपना शेप जीवन सामाजिक सेवाग्रों में गुजारा । उनका देहान्त 5 दिसम्बर सन् 1963 को हुग्रा ।

भील ग्रासियों के लिये देश की ग्राजादी के पूर्व ग्रन्य जिन जन-सेवकों ने महत्वपूर्ण कार्य किया, उनमें प्रमुख थे सर्वश्री माणिक्यलाल वर्मा, भोगीलाल पांडया, मामा बालेश्वर दयाल, बलवन्तसिंह मेहता, हरिदेव जोशी: एवं गौरीशंकर उपाध्याय। उन्होंने भील क्षेत्रों में जगह-जगह शिक्षण संस्थायें, प्रौढ़ शालायें ग्रौर होस्टल ग्रादि स्थापित कर भील ग्रौर ग्रासियों में नये जीवन का संचार किया।

(2) मीणों के आन्दोलन

भूतपूर्व जयपुर राज्य में वसनेवाली मीएगा जाति किसी जमाने में राज्य के कई भागों में शासन करती थी। मीणे जन्म-जात सैनिक थे और अपने आपको क्षत्रीय मानते थे। खोहगंग, मांची, गेटोर, भोटवाड़ा, आमेर, भांडारेज, नरेठ, शोभनपुर आदि क्षेत्रों में सैकड़ों वर्षों तक मीएगों के जन-पद रहे। ये जनपद इतने छोटे थे कि कभी भी कोई वड़ी शिक्त इन पर प्रहार करती तो ये ताथ के पत्तों की तरह ढह जाते। पर शताब्दियों तक इस और किसी हमलावार का ध्यान नहीं गया। यह इलाका रेगिस्तान का भाग था। अतः शायद िसी भी महत्त्वाकांक्षी राजा ने मुट्ठी भर बाजरे के लिये इस बहादुर कौम को छेड़ना उचित नहीं समका। पर यह स्थित सदैव के लिये चलने वाली नहीं थी।

टॉड के अनुसार 10वीं शताब्दी के शुरू में नरवर (ग्वालियर) के शासक सोढ़ाराव की मृत्यू हो गयी। उसके स्थान पर उसका छोटा भाई नरवर का शासक बन गया। फलतः सोढाराव की पत्नी अपने शिशु पुत्र दुल्हाराव को लेकर नरवर से प्रस्थान कर गयी श्रीर खोह-गंग के मीएा शासक भ्रालनसिंह के यहाँ शरए ली। ग्रालन सिंह को दुल्हाराव के खानदान का पता चला तो उसने दुल्हाराव को अपना भाई श्रीर उसकी माँ को अपनी वहन मान लिया। 1 जब दुल्हाराव सयाना हुन्ना तो उसके मन में ग्रपना स्वयं का राज्य स्थापित करने की स्थाकांक्षा प्रवल हुई । उसने घीरे-घीरे अपना संगठन वनाया । एक दिन म्रालन सिंह. भीर उसके सहयोगी मीर्गों दीपावली के भवसर पर एक तालाव के किनारे पितरों को जल तर्परा कर रहे थे कि दुल्हाराव एवं उसके साथी उन पर टूट पड़े। म्रालन सिंह ग्रीर उसके 1500 सहयोगी मारे गये। मीएों की स्त्रियाँ ग्रपने पतियों के साथ सती हो गयीं। म्राज भी इनकी छतरियाँ मौर देवलें खोहगंग के निकट पायी जाती हैं। कुछ भी हो दुल्हाराव ने खोहगंग पर अधिकार कर ढुंढ़ार में कछवाह राज्य की नींव डाली । इसके वाद दुरहाराव में माची जनपद के शासक राव नाथू मीएगा को हराकर माची को ग्रपने राज्य में मिलाया 12 रहा सहा कार्य दुल्हाराव के उत्तराधिकारी कोकिल और मेंकूल ने पूरा कर दिया, जिन्होंने ढूंढ़ार के गेटोर, ग्रामेर, फोटवाड़ा ग्रादि सभी मीएग जनपदों को समाप्त कर कछवाहा राज्य का विस्तार किया।<sup>3</sup>

टॉड "ए. ए. ए. ऑफ राजस्थान"
 पृ. 281 ।

<sup>2.</sup> टॉड ए. ए. थॉफ राजस्थान (अ.) पृ. 282।

**<sup>3. &</sup>quot;** " y. 282 ≀

### 32/राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम

ढूं ढ़ार में मीणों का शासन समाप्त हो गया। उनके स्थान पर कछवाह। शासक वन गये। पर एक लम्बे समय तक मीणों के एक बड़े वर्ग को यह स्थिति स्वीकार नहीं हुई। वे छापामार पद्धित से राज्य की शासन व्यवस्था को चुनौती देते रहे। कछवाहा शासकों ने उन्हें तुष्ट करने के लिये खेती करने के लिये कृषि योग्य भूमि आवंठित की। फलत: अधिकांश मीणे खेती करने लग गये। वे जमींदार मीणों के नाम से जाने गये। राज्य ने मीणों के उस वर्ग से, जो अब भी लड़ाई का रास्ता अख्तियार किये हुए था, समभौता कर उन्हें राज्य की शान्ति-व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी। ये मीणों चौकीदारी करते और एवज में गाँव वालों से चौथ वसून करते। ये मीणों 'चौकीदार-मीणा' कहलाये। यहीं से मीणों के पतन की शुरूआत हुई।

अव राज्य में हर हकती और चोरी के लिये चौक़ीदार मीगों को जिम्मेदार ठहराया जाने लगा। यही नहीं, किसी चोरी का माल बरामद न होने की हालत में उक्त माल की कीमत कानून द्वादरसी के अन्तर्गत मीगों से वसूल की जाने लगी। मीगों अपने ऊपर डाले गये इस दण्ड की क्षति-पूर्ति चोरी और डकैतियों से करते। राज्य के कई जागीरदार भी चोरियों और डकैतियों में मीगों का इस्तेमाल करते। इससे मीगों में अपराध की प्रवृत्ति को और बढ़ावा मिला। राज्य में चोरी, नकबजनी और लूटमार की वारदातें बढ़ गयीं।

भारत सरकार ने सन् 1924 में किमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू किया। जयपुर राज्य में भी उक्त कानून की छाया में मीणों को जुरायम पेशा मान कर हर मीणा परिवार के वालिंग स्त्री-पुरुष ही नहीं, 12 वर्ष से बड़े बच्चों का भी निकटस्थ पुलिस थाने में नाम दर्ज करवाना ग्रीर दैनिक हाजरी देना ग्रावश्यक कर दिया। इस प्रकार शताब्दियों से स्वच्छन्द विचरने वाली बहादुर मीणा जाति साधारण मानव ग्रिधिकारों से भी वंचित कर दी गयी। सरकार की इस कार्यवाही का विरोध करने के लिये जसी वर्ष सर्वश्री छोटू राम भरवाल, महादेवराम पवड़ी, जवाहर राम, मानोलाल ग्रादि मीणों ने 'मीणा-जाति-सुधार कमेटी" के नाम से एक संस्था स्थापित की। पर कुछ वर्षों बाद इस संस्था का लोप हो गया। इसी बीच सन् 1930 में जयपुर राज्य ने ग्रपना स्वयं का जुरायम-पेशा-कानून रियासत में वाकायदा लागू कर दिया। पुलिस ने उक्त कानून के ग्रन्तर्गत हाजरी ग्रादि के प्रावधानों का कठोरता से पालन करना ग्रुह्न कर दिया। इससे मीणों में ग्रसंतोष वढ़ गया। सन् 1933 में मीणा क्षत्रीय महासभा की स्थापना हुई। उक्त सभा ने जयपुर सरकार से जुरायम-पेशा कानून रह करने की मांग की। राज्य ने उसकी यह मांग न केवल ग्रस्वीकार कर दी वरन साम, दाम, दण्ड ग्रीर भेद से संस्था का ही विघटन करवा दिया।

अप्रेल 1944 में जैन मुनी मगनसागरजी की अध्यक्षता में नीमकाथाना में मीएों का एक बड़ा सम्मेलन हुआ जिसमें "जयपुर राज्य मीणा सुघार समिति" नामक संस्था की स्थापना की गयी। इस समिति के अध्यक्ष श्री वंशीघर शर्मा, मन्त्री श्री राजेन्द्र कुमार "अजय" एवं संयुक्त मन्त्री श्री लक्ष्मीनारायण भरवाल बनाये गये। समिति ने सम्मेलन के सम्मुख तीन सूत्री कार्यक्रम रखा, जिसे सम्मेलन ने स्वीकार कर लिया। यह कार्यक्रम था:—

मीएा समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करना,

2. जुरायम पेशा और दादरसी जैसे कानूनों को रद्द करवाने के लिए आन्दोलन करना एवं

चौकीदारी प्रथा को समाप्त करना ।

यह सम्मेलन मी गा जाति के इतिहास में मील का पत्थर सिद्ध हुन्रा।

मीएग स्वार समिति ने समर्पित भावना से अपनी जिम्मेदारी वहन की । एक और उसने समाज सुवार की दिशा में कदम उठाये तो दूसरी स्रोर जयपुर प्रजा-मण्डल के सहयोग से राज्य पर जुरायम पेशा ग्रादि कानून रह करने के लिये दवाव डाला । समिति ने स्थान-स्थान पर सम्मेलन किये, जिसमें कई युवकों ने चोरी न करने और शराव छोड़ने की सीगन्य ली। उस समय कतिपय मीएगा डाकुग्रों का राज्य भर में ग्रातंक फैला हुन्ना था। राज्य सरकार ने उनकी गिरफ्तारी के लिये इनामी इश्तिहार जारी किये, पर वे पकड़े नहीं जा सके। समिति की अपील पर इनमें से कई डाकुओं ने जिनमें जमना, सूजा, लाजिया, रराजीता ग्रादि खं खार डाकू भी सम्मिलित थे, राज्य को ग्रात्मसमर्पेरा कर दिया। यही नहीं कई मामलों में जहाँ राज्य की पुलिस चोरी का माल बरामद करने में ग्रसफल रही, वहाँ समिति ने माल बरामद करवा कर सम्बन्धित व्यक्तियों के सुपूर्व करवा दिया। स्थिति यहाँ तक बनी कि श्रव चौरी के मामलों में कई जिम्मेदार व्यक्ति श्रीर संस्थायें पुलिस की बजाय समिति को शिकायतें करने लगीं। पर समिति की जुरायम पेशा श्रादि कानून रह करने की माँग के सम्बन्ध में सरकार में कोई आशाप्रद उत्तर नहीं दिया । अतः समिति ने अप्रेल, 1945 में श्री माघोपुर में हुई वैठक में इस सम्वन्घ में राज्य व्यापी आन्दोलन करने कां निर्णय किया। समिति ने श्री लक्ष्मीनारायण भारवाल को श्रान्दोलन का संयोजक नियुक्त किया। सिमति की इस बैठक में प्रजामण्डल के नेता सर्वश्री देशपाण्डे, रामकरण जोशी, ताड़केश्वर शर्मा श्रीर नरोत्तम जोशी ने भी भाग लिया। सरकार ने तत्काल ही भारवाल को भारत सुरक्षा कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 'काठ' में रखकर भारी यातनार्वे दीं। इसकी मीशों में भारी प्रतिक्रिया हुई। भारवाल की गिरफ्तारी के विरोध में स्थान-स्थान पर सभायें हुई। भारवाल 17 मई, 1945 को रिहा कर दिये गये।

31 दिसम्बर, 1945 को ग्र. भा. देशी राज्य लोक परिपद् का ग्रधिवेशन उदयपुर में हुग्रा। सर्वश्री वंशीधर शर्मा, राजेन्द्र कुमार 'ग्रजेय' ग्रीर लक्ष्मीनारायण भारवाल के प्रयत्नों से परिषद् ने एक प्रस्ताव द्वारा जुरायम पेशा कानून रद्द करने ग्रीर मीणों पर हाजरी ग्रादि के प्रतिवन्ध हटाने की मांग की। परिपद् के ग्रध्यक्ष पं. जवाहरलाल नेहरू ने मीणों पर लगे हुये प्रतिवन्धों की निन्दा की। पिछड़ी जातियों के मिसया ठक्कर वापा ने जयपुर के तत्कालीन प्रधानमन्त्री सर मिर्जा इस्माइल को पत्र लिख जुरायम पेशा कानून ग्रादि को रद्द करने की सलाह दी। इन प्रयत्नों के फलस्वरूप 4 मई, 1946 को कानून दादरसी खत्म कर दिया गया। 3 जुलाई, 1946 की एक घोषणा द्वारा राज्य सरकार ने ऐसे सब मीणों को जुरायम पेशा कानून के ग्रन्तगंत रजिस्टर करवाने से मुक्त कर दिया, जिन्होंने कभी कोई ग्रपराध नहीं किया हो। इसी घोषणा द्वारा नावालिंग वच्चों ग्रीर महिलाग्रों को पुलिस में हाजरी देने से मुक्त कर दिया गया।

तारीख 20 जुलाई, 1946 को मीएगा सुधार-समिति ने माँग की कि उन सब मीएगों के नाम जुरायम पेशा रिजस्टर से काट दिये जाये, जिन्होंने गत 10 वर्षों में कोई अपराध नहीं किया हो । उन्होंने यह भी मांग की कि उन सब मीएगो का नाम जिन्होंने 5 वर्षों में कोई अपराध नहीं किया हो और भविष्य के लिये नेक चलन की जमानत दिलाने को तैयार हों, जुरायम पेशा रिजस्टर से काट दिये जाये। सिमिति ने घोपएग की कि मीएगे चौकीदारी करने को बाध्य नहीं हैं।

### 34/राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम

तारीख 10 अगस्त को राज्य सरकार ने मीर्गों की यह माँग स्वीकार कर ली कि जिन मीर्गों ने पिछले 10 वर्षों में कोई अपराध नहीं किया है, उन्हें 'एम' पास दे दिया जायेगा। सरकार ने यह भी बात स्वीकार कर ली कि मीर्गा खालसा इलाके में चौकीदारी के लिये जिम्मेदार नहीं है। सरकार ने मीर्गों की अन्य माँगों पर विचार करने के लिये एक सिमित नियुक्ति कर दी जिसमें मीर्गों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया। मीर्गा सुधार सिमित को सरकार के निर्णय से संतोष नहीं हुआ। ता. 28 अक्टूबर को सरकार के रवेंये पर विचार करने के लिये बागावास में मीर्गों का सम्मेलन हुआ, जिसमें जयपुर प्रजा मण्डल के नेता श्री हीरालाल शास्त्री, श्री टीकाराम पालीवाल आदि ने भी भाग लिया। सम्मेलन की अपील पर तत्काल ही 16 हजार मीर्गों ने चौकीदारी से इस्तीफ दे दिये। फलस्वरूप राज्य ने उनकी चौकीदारी की एवज में दी गयी कृषि भूमि को खालसा कर लिया। उसी दिन मीर्गों ने राज्य भर में मुक्ति दिवस मनाया।

मीएग सुघार समिति के सदस्य जयपूर राज्य के गृहमन्त्री से मिले और उन्हें सरकार द्वारा की गयी घोपणाओं और आश्वासनों का पालन करने की प्रार्थना की। पर इस मुलाकात का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। फलतः मीएा। सुधार समिति के म्राह्मान पर राज्य के मीगों ने 6 जून, 1947 को जयपुर में विशाल प्रदर्शन किया, जिसमें "जुरायम पेशा कानून" का पुतला और कानून की प्रतियाँ जलायी गयी। उसी दिन से मीराों ने पुलिस में हाजरी देना बन्द कर दिया। फलतः हजारों मीराों को जेल में यातनायें मुगतनी पड़ीं, पर पुलिस मीएों को हाजरी देने के लिये बाच्य करने में सर्वथा श्रसफल रही। इसी बीच वृहद् राजस्थान बनाने की प्रिक्रया शुरू हो गयी। फलतः राज्य की स्रोर से जुरायम पेशा कानून में सुघार करने की दिशा में ढ़िलाई स्ना गई। 1949 में वृहद् राजस्थान वन गया । जयपुर रियासत राजस्थान का अंग वन गई। पर मीएों के लगातार प्रयत्न करने के बावजूद भी सन् 1952 में जाकर राजस्थान की विभिन्न रियासतों के जुरायम पेशा कानूए रद्द किये गये। इस प्रकार 28 वर्ष लम्बे संघर्ष के बाद मीएों ने पुन: अपने मूलभूत अधिकार प्राप्त किये। वहादुर मी एा कौम पुन: बन्धनों से विमुक्त हो गयी। म्राज यह जाति राजस्थान की प्रगतिशील जातियों में से एक है। मीएों का वह वर्ग जो पुश्तों से चोरियाँ और डकैतियाँ करता था, आज एक सम्य समाज के रूप में उभर श्राया है। इस कौम के सैकड़ों नवयुवक पढ़ लिख कर श्रखिल भारतीय सेवाझों, राज्य सेवाग्रों ग्रीर विश्व-विद्यालयों में जिम्मेदार पदों पर कार्यरत हैं।

# श्रन्य श्रान्दोलन

किसान ग्रान्दोलन ग्रीर जनजाति ग्रान्दोलन के ग्रलावा भी राजस्थान के विभिन्न भागों में स्थानीय ग्रीर क्षेत्रीय समस्याग्रों को लेकर ग्रीर भी कई सशक्त ग्रान्दोलन हुए, जिनसे स्थानीय जनता में जाग्रति का प्रादुर्भाव हुग्रा। ग्रन्ततोगत्वा ये ग्रान्दोलन राजस्थान में भावी राजनैतिक ग्रान्दोलनों की ग्राधार शिला बने।

जोधपुर:

मारवाड़ (जोधपुर) में जनजाग्रति की शुष्त्रग्रात सन् 1920-21 के तोल म्रान्दो-लन को लेकर हुई। मारवाड़ में 100 तोले का सेर होता था। राज्य सरकार ने निर्ण्य किया कि ब्रिटिश भारत की तरह जोधपुर राज्य में भी 80 तोले का सेर हो। जनता इस परिवर्तन के लिए तैयार नहीं थी। सरकार के उक्त निर्ण्य से राजधानी की जनता में रोष फेल गया। सुप्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता श्री चाँदमल सुराना ने कुछ जोशीले युवकों के सहयोग से मारवाड़-सेवा-संघ की स्थापना की। इस संस्था के माध्यम से श्री सुराना ने जोधपुर में हड़ताल का म्राह्मान किया। हड़ताल सफल रही। सरकार भुक गयी। नया तोल जारी करने का निर्ण्य रह कर दिया गया। जोधपुर राज्य के इतिहास में जनता की यह पहली विजय थी।

मारवाड़-सेवा-संघ को दूसरी सफलता सन् 1922-24 में मिली, जबिक संघ के विरोध स्वरूप सरकार को मारवाड़ से मादा पशुश्रों की निकासी वन्द करनी पड़ी। उन्हीं दिनों मारवाड़-सेवा-संघ का स्थान मारवाड़-हितकारिणी-सभा ने लिया। सभा के श्रध्यक्ष श्री चांदमल सुराना श्रीर मंत्री श्री किशनलाल वापना थे। संस्था के श्रन्य प्रमुख कार्यकर्ता थे, सर्वंश्री प्रतापचन्द सोनी एडवोकेट, शिवकरण जोशी, जयनारायण व्यास श्रीर श्रानन्दराज सुराना।

- सन् 1925 में महाराजा जोधपुर श्री उम्मेदसिंह सपत्नी इङ्गलैण्ड जाने वाले थे। उस समय जोधपुर के प्रधानमंत्री सर सुखदेव प्रसाद थे। जनता में सर सुखदेव प्रसाद के विरुद्ध ग्रसंतोष फैला हुआ था। महाराजा की प्रस्तावित यात्रा से जन-प्रतिनिधियों में यह भावना व्याप्त हो गयी कि महाराजा की अनुपस्थित में सर सुखदेवप्रसाद अपने प्रतिद्वन्द्वियों के विरुद्ध बदले की भावना से काम लेंगे। अतः जोधपुर की जनता की ओर से 25 फरवरी को महाराजा के सामने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया कि इस समय इङ्गलैण्ड में इनफ्ट्यूऐंजा फैला हुआ है और महारानी गर्भवती हैं, ग्रतः वे अपनी यात्रा स्थिगत कर दें। प्रार्थना-पत्र में आगे कहा गया कि यदि महाराजा को यह प्रार्थना स्वीकार न हो तो वे राज्य का शासन-भार सर सुखदेव प्रसाद के स्थान पर महाराज अजीतसिंह को सौंप दे।

17 मार्च को 2,000 लोगों के जन-समूह ने राय का बाग महल में महाराजा को स्वय को एक ग्रीर ज्ञापन प्रस्तुत कर सर सुखदेव प्रसाद को हटाने की मांग को दोहराया। ग्रगले

ही दिन मारवाड़-हितकारिएगी-सभा के ग्रध्यक्ष श्री सुराना ग्रीर श्री प्रतापचन्द सोनी ने इसी श्राशय का एक तार महाराजा को दिया । इन सब कार्यवाहियों से जोधपुर प्रशासन बीखला र्गया । उसने 20 मार्च । 925 को मारवाड़-लोक-हितकारिग्गी-सभा के प्रमुख कार्यकर्ता सर्वश्री चांदमल सुराना, प्रतापचन्द सोनी और शिवकरण जोशी को देश-निकाला दे दिया। सरकार ने सभा के अन्य कार्यकर्तां सर्वश्री जयनारायण व्यास, आनन्दराज सुराना, कस्तूर कररा, भ्रव्दुल रहमान भ्रन्सारी भीर बच्छराज व्यास को 10 नम्बरी करार देकर उनके लिए जुरायम पेशा लोगों की तरह प्रतिदिन पुलिस थाने में हाजिरी देना भावश्यक कर दिया। जोधपुर सरकार प्रतापचन्द सोनी से तो इतनी खिन्न थी कि उसने न केवल श्री सोनी को देशभद्र किया वरन् उसके पुत्र श्री मूलचन्द सोनी को कालेज में भर्ती होने से भी रोक दिया। श्री सुराना ग्रादि के देश निकाले के विरोध में 6 मई को जोधपुर में मारवाड़ हितकारिंगी सभा के तत्वावधान में एक सार्वजनिक सभा हुई, जिसमें सरकार से तीनों कार्यकर्तास्रों के निर्वासन स्रादेश रह करने की मांग की गई। परन्तु जनता की इस माग का जोधपुर राज्य पर कोई ग्रसर नहीं पड़ा। कुछ महीनों वाद महाराजा विदेश से जोधपुर लीटे। सर्वश्री चांदमल सुराना, प्रतापचन्द सोनी और शिवकरण जोशी ने प्रार्थना की कि वे कई महिने निर्वासन में रह चुके हैं, अतः मारवाड़ में पूनः प्रवेश करने की आज्ञा प्रदान की जाय। इधर श्री जयनारायगा व्यास ने 3 नवम्बर, 1925 को महाराजा को एक लम्बा पत्र लिखते हुए अपने साथियों ग्रौर मारवाड़ हितकारिगी सभा की स्थित स्पष्ट की । अन्ततोगत्वा श्री सुराना आदि को मारवाड़ में प्रवेश करने की अनुमति मिल गयी। इंसी तरह व्यासजी ग्रादि कार्यकर्ताग्रों पर से पुलिस की निगरानी भी समाप्त कर दी गयी । इसके साथ ही मारवाड़ की जनजाग्रति का एक ग्रध्याय समाप्त हुग्रा। बीकानेर:

बीकानेर राज्य में सामाजिक चेतना की लहर पैदा करने का श्रेय चूरू के सुप्रसिद्ध विद्वान पं० कन्हैयालाल ढूंढ़ और उनके सुयोग्य- शिष्य स्वामी गोपालदास को जाता है, जिन्होंने ने सन् 1907 में चूरू में सर्वहितकारिए। सभा स्थापित की। इस संस्था ने चूरू में लड़िकयों की शिक्षा हेतु पुत्री पाठशाल और प्रख्तों को शिक्षा के लिये 'कबीर-पाठशाला' स्थापित की। इस संस्था ने जयपुर राज्य के अनेक गाँवों में भी पाठशाला, पुस्तकालय और वाचनालय खोले। स्वामी गोपालदास और पं० चन्दनमल बहड़ इसी संस्था के माध्यम से राज्य के सार्वजनिक जीवन में उतरे थे।

चूरू में 26 जनवरी, 19:0 में सर्वश्री बहड़ और स्वामी गोपालदास ने अपने सह-योगियों के साथ चूरू के सर्वोच्च शिंखर धर्मस्तूप पर तिरंगा अण्डा फहरा कर राज्य में तहलका मचा दिया। महाराजा गंगासिंह ने वहड़ श्रादि को चूरू नगरपालिका की सदस्यता से निलम्बित कर दिया, परन्तु पं मदनमोहर्ने मॉलवीय के हस्तक्षेप पर महाराजा ने उन्हें पुन: बहाल कर दिया।

यद्यपि महाराजा गंगासिंह ने बीकानर जैसे पिछड़े राज्य का चहुँ मुंखी विकास किया, तथापि नागरिक स्वतन्त्रता के मामले में वे एक निरंकु शासिक थे। उनकी दमन-पूर्ण नीति का अन्दाज इस घटना से लंगाया जा सकता है कि बीकी नेर में सन् 1921 में प्रिन्स आफ वेल्स के सम्मान में किये गये आम जलसे में दी विद्यायियों को उण्डे लगवा कर इसलिये निकलवा दिया कि वे सहजे भाव से खादी की टोपी पहन कर वैठे हुए थे।

महाराजा ने सन् 1928 में स्वर्गीय सेठ जमनालाल वजाज को भी राज्य में प्रवेश करने से रोक दिया।

उस समय राज्य में भाषण और लेखन पर भारी अंकुश लगा हुआ था। यही नहीं राज्य में किसी प्रकार की सामाजिक अथवा शैक्षिण्क प्रवृत्तिया चलाना भी जोखिम से भरा हुआ था। महाराज की इन नीतियों के कारण राज्य के शिक्षित समाज का अन्दर ही अन्दर दम घुट रहा था। सन् 1931 में महाराजा ने खाद्याभी पर कर लगाया। उनके इस कदम ने राज्य के कुछ साहसी कार्यकर्ताओं को खुले में आने के लिए मजदूर कर दिया। चूक के स्वामी गोपालदास और पं चन्दनमल बहुड एवं उनके साथियों ने बीकानेर के इतिहास में पहली बार राज्य के विरुद्ध एक संगठित अभियान आरम्भ किया। उन्होंने चूक में एक सार्वजनिक सभा की। इघर भादरा के सत्यनारायण एडवोकेट ने भी राज्य की दिक्यानूसी नीति के विरुद्ध आवाज उठाई। दिल्ली के 'त्रिन्सली इण्डिया' और 'रियासती' एवं अजमेर के 'त्यागभूमि' आदि समाचार पनों में राज्य के दमन-सम्बन्धी समाचार पनों में राज्य के दमन-सम्बन्धी समाचार प्रकाशित हुए। महाराजा गंगासिह इस समय दूसरे गोल मेज सम्मेलन में भाग लेने लन्दन गये हुए थे। वे वहाँ भारत को ब्रिटिश भण्डे के नीचे स्वायतत्ता प्रदान करने की वकालत कर रहे थे।

पं० चन्दनमल बहुड़ ग्रीर उनके साथियों ने राज्य द्वारा किए जा रहे जुल्मों को ज्ञापन तैयार किया। उसे पर राज्य के हजारों लोगों के हस्ताक्षर करवा कर एवं उसे छपवा कर न केवल बीकानर राज्य में वरन लन्दन में चल रहे गोल-मेज सम्मेलन एवं ग्रन्य स्थानों में भी वितरित करवाया। भला महाराजा गंगासिह बीकानर की रिग्राया की यह हरकत कैसे वदश्त कर सक्ते थे?

राष्ट्रीय श्रीर श्रन्तराष्ट्रीय मामलों में दखल रखने वाले महाराजा गंगासिंह वीमारी का बहाना कर गोल-मेज सम्मेलन के पूर्व ही पहले स्टीमर से बीकानेर लौट ग्राए। महाराजा भीर उसके दीवान सर मनुभाई महता की व्यक्तिगत देख-रेख में पं० चन्दनमल बहुड श्रीर सत्यनारायण सर्राफ ब्रादि व्यक्तियों के खिलाफ राजद्रोह के ब्रभियोग में तहकीकात शुरू हुई। 13 जनवरी, 1932 को चन्दनमल बहुड़ श्रीर सत्यनारायण सर्राफ गिरफ्तार कर लिए गए। बाद में तहकीकात के दौरान स्वामी गीपालदास, बद्रीप्रसाद श्रीर प्यारेलाल सारस्वत भी पकड़ लिए गए। 13 ग्रप्तेल, 1932 को सैमन्स जज श्री वुजिकमोर चुतुर्वेदी की ग्रदालत में उक्त ग्रभियुक्तों के विरुद्ध राजद्रोह के ग्रभियोग का मुकदमा प्रारम्भ हुगा। वीकानेर के सुप्रसिद्ध वकील श्री रघुवरदयाल गोयल भीर उनके साथी श्री मुक्ताप्रसाद ने इस मुकदमे में अभियुक्तों की भ्रोर से पैरवी कर भ्रदस्य साहस का परिचय दिया। भ्रदालत ने न्याय का नाटक कर ग्रमियुक्तों को 3 माह से लगा कर सात वर्ष तक की वड़ी सजाए दीं। स्मरण रहे इस मामले में स्वामी गोपालदास ने अदालत की कार्यवाही में भाग लेने से इन्कार कर दिया था। यह मामला वीकानेर पड़यन्त्र अभियोग के नाम से विख्यात हुआ। महाराजा गंगासिंह की इस मामले में, सारे, देश में और समाचार-पत्रों में तीली म्रालोचना हुई। लाला सत्यनारायण सर्राफ 3 जुलाई, 1936 को सजा काट कर-दिहा-हुए । उन्होंने पुनः राजनैतिक गतिविधियाँ शुरू कर दीं । वे 16 मार्च, 1937 को राज्य से तिविसित् कर दिये गये ते का को कि प्राप्त के कि तो का कि को का

#### जैसलपेर:

जैसलमेर के महारावल शालिवाहन द्वितीय (श्यामसिंह) के समय में लानी टैक्स ' को लेकर सन् 1896 में व्यापारिक वर्ग ने एक आन्दोलन छेड़ा। राजधानी में कई दिन हड़ताल चली। महारावल ने, जो भ्रपने प्रधानमंत्री के हाथ की कठपुतली थे, ग्रान्दोलन को दवा दिया । परन्तु इसके फलस्वरूप व्यापारिक समाज के कई परिवार जैसलमेर छोड कर अन्यत्र चले गए। इससे यहां के व्यापार को बड़ा धक्का लगा। सन् 1915 में कुछ युवकों ने सर्वहितकारी वाचनालय स्थापित करने का प्रयत्न किया, पर राज्य ने उसे चलने नहीं दिया। नवम्बर, 1930 में पण्डित जवाहरलाल नेहरू के जन्म-दिवस के अवसर पर सर्वश्री रघुनाथसिंह महता, आईदानसिंह और सागरमल गोपा ने एक विज्ञाप्ति निकाल कर नेहरूजी के स्वास्थ्य की गुभकामना की। उन्हीं दिनों जैसलमेर में श्री रघूनाथ महता की अध्यक्षता में माहेश्वरी युवक मंडल की स्थापना हुई। ये कार्यवाहियाँ राज्य द्वारा गैर कानूनी मानी गई। तीनों नवयुवक गिरपतार कर लिए गए। सन् 1937-38 में शिव शंकर गोपा, जीतमल जगाशी, मदनलाल पुरोहित, मदनलाल जगाएी, लालचन्द जोशी म्रादि नवयुवकों ने लोक परिपद् की स्थापना का प्रयास किया । परन्तु महारावल ने कड़ाई के साथ इन नवयूवकों की गतिविधियों का दमन किया। ग्रधिकतर यूवकों को जैसलमेर छोड़ना पड़ा। लालचन्द जोशी को तो 6 माह के लिये जेल में भी रहना पड़ा। टोंक-:

टोंक में पहला जन-म्रान्दोलन सन् 1920-21 में हुमा जिस समय टोंक का दीवान मोतीलाल था। उसने राज्य में ग्रनाज खरीदने का ठेका रतलाम के कतिपय व्यापारियों को दे दिया। राज्य में झनाज के भाव चढ़ गए। नवाव ने मस्जिदों में जान (भाषरा) देने की मनाही कर दी। नवाब ने भ्रब्दुल समद नामक एक भूतपूर्व राज्य कर्मचारी को जेल से रिहा कर दिया, जिसको रिश्वत-खोरी के अपराध में कुछ ही समय पहले 13 वर्ष की सजा दी गयी थी। इन सब कारगों से टोंक में जन-ग्रान्दोलन भड़क उठा। 14 जनवरी, 1921 को जनता ने जुम्मा मस्जिद के बाहर नवाब को घेर लिया ग्रौर उसके साथ दुर्व्यवहार -किया। जनता ने मांग की कि दीवान मोतीलाल को बरखास्त किया जाए, भ्रनाज की राज्य के बाहर निष्कासित करने से रोका जाए ग्रौर अनाज सस्ते भावों पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए । नवाब ने ज्वार के भाव नियतकर दिये । परन्तु आश्वासनों के बावजूद भ्रन्य मांगों के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की । इसी बीच नवाब ने सैयदों को राज्य से निकाल दिया। राज्य में फिर ग्रसन्तीष भड़क उठा। निषेधाज्ञा के वावजूद सार्वजिनिक सभाऐं की गईं, जिसमें नवाब की तीव्र शब्दों में निन्दा की गई। नवाब की अभेजी फौज बुलानी पड़ी। कई लोग गिरफ्तार कर लिये गये। आन्दोलन दबा दिया गया। पर श्रग्रेजों की सैनिक कार्यवाही की ब्रिटिश भारत में बड़ी श्रालोचना हुई। फलस्वरूप गिरफ्तार व्यक्तियों को छोड़ दिया गया। सार्वजनिक सभाएं करने तथा मस्जिदों में धार्मिक मसलों पर बोलने की इजाजत देदी गई। शिकायतें सुनने के लिए एक सलाहकार समिति का निर्माण किया गया, पर टोंक में असंतोष की लहर चलती रही श्रीर समय-समय पर वहां कुछ न कुछ घड़ाके होते रहे। नवाब इब्राहीम खां सन् 1930 में मर गया। भरतपूर :

भरतपुर राज्य में जन जागृति का सिलसिला सितम्बर, 1912 में हिन्दी-साहित्य समिति की स्थापना से ग्रारम्भ हुम्रा । भरतपुर के विरक्त मन्दिर के नवयुवक महन्त जगन्नायदास ग्रविकारी ने गंगाप्रसाद शास्त्री एवं कितपय सरकारी ग्रविकारियों के सहयोग से उक्त संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने थोड़े ही समय में बढ़ी लोकप्रियता प्राप्त कर ली। फलतः यह संस्था भरतपुर में एक विशाल पुस्तकालय बनाने में सफल हो गई। ग्रविकारी ने 1920 में दिल्ली से "वैभव" नामक समाचार-पत्र प्रकाशित किया, जिसमें भरतपुर राज्य विरोधी समाचार छपे। महाराजा कृष्णसिंह ने ग्रवसर पाते ही ग्रविकारी को गिरफ्तार करिल या, पर कुछ समय बाद उसे न केवल रिहा ही कर दिया वरन् एक बड़े सरकारी मन्दिर का महन्त भी बना दिया। इन्हीं दिनों भरतपुर में शुद्धि ग्रान्दोलन चला जिसमें महाराजा के ग्रलावा ठाकुर देशराज, सांवल प्रसाद चतुर्वेदी, एवं पं. रेवतीसरण धर्मा ने सिक्रय भाग लिया।

सन् 1928 में महाराजा को गद्दी से उतारने के साथ ही साथ डंकन मैकंजी ने जगन्नाथदास ग्रिवकारों को भी राज्य से निर्वासित कर दिया। इस ग्रवसर पर भरतपुर की जनता ने हजारों की संख्या में एक त्रित होकर ग्रिवकारों को ठाटवाट के साथ विदाई दी। मैकंजी ने ठाकुर देशराज को गिरफ्तार कर उस पर देशदोह का मुकदमा चलाया। यद्यपि वे उक्त ग्रपराध से वरी कर दिये गये, पर मुकदमें के दौरान उन्हें लगभग 4 माह जिल में रहना पड़ा।

सन् 1930-31 में राज्य में प्रजापरिपद् ग्रीर राष्ट्रीय युवक दल ग्रादि संस्थायें कायम हुईं। उन्हीं दिनों नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिये भरतपुर से एक जत्या ग्रजमेर भेजा गया, जिसमें सर्वश्री किशनलाल जोशी, विरेन्द्रदत्त, महेशचन्द्र, तत्थराम, इन्द्रभान ग्रीर ठाकुर पूरण सिंह शामिल थे। सन् 1931 में जगन्नाथ प्रसाद कक्कड़ दिल्ली के कान्तिकारियों को बन्दूकों पहुंचाने के सम्बन्ध में पकड़ लिये गये। वे लगभग 7 माह तक जेल में रहे। सन् 1932 में मदनमोहन लाल पोद्दार ग्रीर गोकुलचन्द दीक्षित को ब्रिटिश भारत में राजनैतिक गतिविधियों में भाग लेने के फलस्वरूप 6 माह से ग्रधिक जेल में रखा गया। सन् 1937 में जगन्नाथ कक्कड़ ने गोकुल वर्मा ग्रीर मास्टर फकीरचन्द ग्रादि के साथ भरतपुर कांग्रेस मण्डल की स्थापना की एवं कांग्रेस की सदस्यता का ग्रभियान चलाया। इस प्रकार एक लम्बे समय तक भरतपुर में जाग्रित की चिनगारियां जलती ग्रीर बुक्ती रहीं।

### करौली:

करीली के कु. मदनसिंह ने सन् 1927 में वेगार प्रथा समाप्त करने, खेती की रक्षा के लिये सूत्रर मारने की स्वतन्त्रता एवं उर्दू के वजाय हिन्दी को राजभाषा बनाने के लिये ग्रान्दोलन चलाया। उन्होंने ग्रपनी पत्नी के साथ भूख हड़ताल शुरू की। राज्य ने उनकी मांगें स्वीकार कर लीं। उसी वर्ष श्री मदनसिंह राज्य में हैजा-पीड़ित हरिजनों की सेवा करते हुये स्वयं भी हैजे के शिकार हो गये ग्रीर मर गये। सन् 1930 में सपोटरा के चिरंजीलाल शर्मा ग्रजमेर जाकर नमक सत्याग्रह में शामिल हुये, जहाँ उन्हें 4 माह की सजा हुई। इसके तुरन्त बाद वे करीली ग्राये, परन्तु करीली राज्य ने उनकी राजनैतिक गतिविधियों को लेकर गिरफ्तार कर लिया ग्रीर 3 माह बाद जेल से मुक्त किया। उन्हीं दिनों उन्होंने हरिजन उत्थान के सम्बन्ध में एक पर्चा निकाला। इस पर उन्हें तीन महीने की सजा हुई। सन् 1932 में सर्वश्री कल्याग्रप्रसाद गुप्त, रामगोपाल प्रादि को राजद्रोह के ग्रिभयोग में गिरफ्तार कर लिया गया, पर उन्हें 22 दिन बाद ही रहा कर दिया गया।

#### घौलपुर:

घौलपुर में जन जागृति के अग्रदूत स्व० यमुनाप्रसाद वर्मा थे। उन्होंने सन् 1910 में आचार सुधारिणी सभा स्थापित कर घौलपुर के जवानों को समाज सेवा की थ्रोर आकिषत किया। सन् 1911 में उन्होंते आर्यसमाज की स्थापना की। वर्मा की इन प्रवृत्तियों में ज्वालाप्रसाद जिज्ञासु ने सिक्त्य हाथ बँटाया। राज्य में आर्य समाज का प्रभाव दिनो-दिन बढ़ने लगा तो अधिकारियों ने उनकी प्रवृत्तियों में वाधा डालना शुरू किया। सरकार ने आर्य समाज मन्दिर कपर बजा कर लिया। सन् 1918 में ज्वालाप्रसाद जिज्ञासु के नेतृत्व में आर्य समाज ने सत्याग्रह शुरू किया। लगभग एक हजार सत्याग्रहियों ने आन्दोलन में भाग लिया। जिज्ञासु, जौहरीलाल इन्दु, विष्णुस्वरूप वैद्य आदि कई कार्य-कर्ता गिरफ्तार हुए। अन्त में राज्य को भुकना पड़ा और आर्य समाज मन्दिर पुनः आर्य समाज को सौपना पड़ा। इन्हीं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सन् 1934 में नागरी प्रचारिणी सभा स्थापित की जिससे राज्य में मानृभाषा हिन्दी का बढ़ा प्रचार हुआ। अलवर:

दिल्ली के निकट स्थित होने के कारण यह स्वाभाविक था कि ब्रिटिश भारत मे होने वाले श्रान्दोलनों की हवा के भोके श्रलवर राज्य के वायुमण्डल को भी प्रभावित करते। राज्य मे जन जाग्र ति के अग्रदूत पं० हरिनारायण शर्मा ने सन् 1923 मे अपने परिवार का मन्दिर हरिजनों के लिये खोल कर राज्य में तहलका मचा दिया। उन्होने ग्रस्पृश्यता-निवारण संघ, वाल्मीकि संघ भीर भ्रादिवासी संघ की स्थापना कर भ्रनुसूचित भीर जन-जातियों के उत्थान के कार्य को हाथ में लिया। उन्होंने खादी और स्वदेशी वस्तुम्रों के उत्पादन श्रीर उपयोग का प्रचार किया। उन्होने राज्य में साम्प्रदायिक तनाव के नाजुक श्रवसरों पर नागरिक समितियों के माध्यम से हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिये सद्भावनापूर्ण वातावरण बनाया । उन्होने राज्य के हर स्तर पर हिन्दी समितियों का गठन कर राष्ट्र-भाषा हिन्दी का प्रचार किया। संक्षेप मे श्री शर्मा ने राज्य मे वे सभी प्रवृत्तियाँ चालू की जो ब्रिटिश भारत में उस समय महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यकम का प्राङ्ग थी। इससे जनता मे भ्रम्तपूर्व जाग्रति का संचार हुमा। उस समय म्रलवर के शासक महाराजा जय सिंह थे जो स्वयं राष्ट्रीय भावनाओं से स्रोत-प्रोत थे। वे श्री शर्मा की विविध सामाजिक सेवाग्री से इतने प्रभावित थे कि राज्य के शोसन' सुधार और विकास ग्रादि सभी महत्व-पूर्ण मामलो में उन्होने सदैव श्री शर्मा का सहयोग लिया। श्री शर्मा एक प्रकार से महा-राजा के अवैतनिक सलाहकार वन गये थे।

देश मे उस जमाने में गांधी टोपी और खादी वस्त्र अग्रेजी राज के प्रति विद्रोह के प्रतीक बन गये थे। सन् 1931 मे स्व०ं श्री कु जबिहारी लाल मोदी ने खादी टोपी और खादी वस्त्र पहन कर राज्य में राजनीतिक लहर पैदी की। उसी वर्ष उन्होने स्वतन्त्रता-दिवस के उपलक्ष में अलवर में जगह-जगह तिरगे भण्डे फहराने का सफल आयोजन किया। अलवर में पैदा हुए 'हिन्दुस्तान सोशियलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी' के एक प्रमुख नेता श्री भवानीशंकर शर्मा को अप्रेल,1932 मे 1818 के वंगाल रेग्यूलेशन के अन्तर्गत गिरपतार कर अनिश्चितकाल के लिये दिल्ली-जेल से वन्द कर दिया। इस घटना से अलवर राज्य की जनता में उत्तेजना फैली। श्री शर्मा लगभग 7 वर्ष जेल मे रहकर महात्मा गांधी के हस्त-क्षेप से मार्च, 1939 मे रिहा हुये।

मार्चे 1933 में ब्रिटिश सरकार ने महाराजा जयसिंह को उनकी राष्ट्रीय गतिविधियों के कारण न केवल गद्दी से हटा दिया, वरन् उन्हें देश से भी निर्वासित कर दिया।
19 मई, 1937 को महाराजा जयसिंह का संदिग्व अवस्था में देहान्त हो गया। ब्रिटिश सरकार ने स्व० महाराजा द्वारा मनोनीत उत्तराधिकारी के स्थान पर एक प्रतिक्रियावादी जागीरदार के पुत्र तेजसिंह को गद्दी पर वैठा दिया। इसकी राज्य में वड़ी प्रतिक्रिया हुई। कुछ नौजवानों ने अववर में 'पुरजन बिहार' पर तिरंगा भण्डा फहरा दिया। उसी दिन पहलीवार अववर में आमसभा का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रिटिश सरकार के फैसले की कटु आलोचना की गयी। राज्य सरकार ने रातोंरात छापा मार कर आन्दोलन के प्रमुख कार्य-कर्ताओं को गिरपतार कर लिया। इनमें प्रमुख थे सर्वश्री हरिनारायण शर्मा, कुंजविहारीलाल मोदी, पं० सालिगराम, अव्दुल शकूर जमाली, डाँ. मुहम्मदअली और लक्ष्मीराम सौदागर। उन्हें 'राजद्रोह' के अपराध में विभिन्न सजाए हुई। इन बन्दियों को जेल में कठोर यात-नायें दी गयीं जिनमें अनाज पिसवाना भी शामिल था।

वून्दी में महाराव ईश्वरिसह का शासन था। सन् 1927 में उसकी पासवान की मृत्यु हो गयी। राजघराने के पुरोहित श्री रामनाथ कुदाल ने पासवान की श्रन्तिम किया करने से इसिलये इन्कार कर दिया कि वह वून्दी राजघराने की सदस्या नहीं थी। इस पर पुलिस ने उसे खुले श्राम निर्देयतापूर्व क करल कर दिया। इस घटना के विरोध में राजधानी में लगातार नौ दिन तक हड़ताल रही श्रीर प्रदर्शन हुए। पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर गोली चलानी पड़ी। कुछ लोगों को चोटें शायीं।

वृत्दी की जन जाग्रति का वर्णन करते हुये हमें सहज ही वहां के प्रतिष्ठित नागर परिवार का स्मरण हो आता है। इस परिवार के श्री निस्यानन्द महता को राष्ट्रीय आन्दोलनों में भाग लेने के कारण वृत्दी राज्य ने राज्य से निर्वासित कर दिया श्रीर उनकी पारिवारिक सम्पत्ति जन्त कर ली। श्री नित्यानन्द ने सन् 1930, 32 श्रीर 40 के विभिन्न श्रान्दोलनों में भाग लिया श्रीर ब्रिटिश जेलों में सजाएँ मुगतीं। श्री नित्यानन्द की परिन सत्यभामा श्रीर पुत्र ऋषिदत्त ने भी राष्ट्रीय आन्दोलनों में भाग लेकर उनका श्रनुसरण किया।

# राजाओं में ब्रिटिश विरोधी भावनायें

सन् 1857 के स्वतन्त्रता संग्राम में राजस्थान के प्रायः सभी राजाओं ने संग्रेजों का साथ दिया था। पर कालान्तर में वहाँ के किपतय राजाओं में ब्रिटिश विरोधी भावनायें जाग्रत हुई।

सन् 1818 की संघि के द्वारा ग्रन्य राजाग्रों की तरह मेवाड़ के महाराणा भी ब्रिटिश सत्ता की सार्वभीमिकता स्वीकार कर चुके थे। मेवाड़ के प्रशासन में बीरे-धीरे श्रेंग्रेंनों का देखल बढ़ता गया ग्रीर ऐसा लगने लगा था कि जैसे मेवाड़ के शासक महाराणा नहीं वरन् ब्रिटिश रेजीडेन्ट हैं। ऐसे समय में मेवाड़ में महाराणा फतहिंसह के रूप में एक ऐसे नक्षत्र का उदय हुन्ना जिसने शिशोदियावंश के शौर्य को एक बार पुनः चमकाया।

महाराणा फतहींसह 23 दिसम्बर, 1884 को मैवाड़ की गद्दी पर आसीन हुये। उन्होंने गद्दी पर बैठते ही राज्य के आन्तरिक मामलों में रेजीडेण्ट और अंग्रेजों के दखल को रोक दिया। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा हेतु सेना तैयार करने से इन्कार कर दिया। सन्न 1878 में अंग्रेजों के दबाव में आकर उदयपुर-चित्तौड़गढ़ रेलवे के निर्माण के लिये मूतपूर्व महाराणा सज्जनसिंह जी द्वारा किये गये समभौते को ठुकरा दिया। उन्होंने सभी अंग्रेज अधिकारियों को राज-सेवा से बरखास्त कर दिया। यही नहीं, उन्होंने अंग्रेजों के विश्वासपात्र प्रधानमन्त्री राय महता पन्नालाल को अपने पद से बरख्वास्त कर दिया। महाराणा की इस कार्यवाही से खिन्न होकर मेवाड़ के पोलीटीकल एजेण्ट माइल्स ने मारत सरकार को एक पत्र लिखा जिसमें उसने चेतावनी दी की भविष्य में यदि भारतवासी अंग्रेजों के विष्ट संगठित हुये तो इस बार उनके संगठन की घुरी उदयपुर होगी न कि दिल्ली।

सन् 1903 में महाराजा ने दिल्ली पहुँच कर भी लॉर्ड कर्जन के दरवार का बहिष्कार किया। सन् 1911 में वे दिल्ली में जार्ज पंचम के दरवार में भी सम्मिलित नहीं हुये। महाराणा की ब्रिटिश-विरोधी भावना का इस बात से अन्दाजा लगाया जा सकता है कि जब भारत के वायसराय लॉर्ड रीडिंग की एक्जीक्युटिव-कौन्सिल के सदस्य नरसिमा शर्मा उदयपुर में महाराणा से मिले तो महाराणा ने उनसे पूछा 'इन दुष्टों से देश को कव खुटकारा मिलेगा ?" महाराणा का इशारा अंग्रेजों की आरे था।

<sup>1.</sup> डी. बार. मंकीकर-"मेवाइ-सागा" (ग्रंग्रेजी) पृ. 154।

<sup>2.</sup> दुर्गादास-कर्जन टू नेहरू एण्ड देखर आफटर (ग्रंग्रेजी) पृ. सं.

इयर वेगू और विजोतिया के तथाकथित "वोलप्षेतिक" आन्दोलनों को सस्ती से नहीं दवाने से ब्रिटिश सरकार की नाराजगी और वढ़ गयी। उसने निर्णय किया कि महाराणा को गद्दी से उतार दिया जाये। पर इस निर्णय की राजाओं और जनता में समानरूप से तीखी प्रतिक्रिया हुई। इस पर ब्रिटिश सरकार ने महाराणा को लिखा कि दे स्वयं अपने पुत्र महाराज कुंमार भूगाल सिंह के पक्ष में गद्दी छोड़ दें। महाराणा ने उसकी यह सलाह ठुकरा दी। अब अंग्रेजों ने कूटनीति से काम लिया। वे महाराणा और महाराण में फूट डालने में सफल हो गये। फलतः महाराणा को अपने बहुत सारे अविकार यहाराज कुमार को सौंपने के लिये मजदूर होना पड़ा। इस समय एक चारण कि वे अपने भाव निम्नलिखित संवेदना पूर्ण दोहे में व्यक्त किये।

"बुढ़ापा री बाट में घाटी कठिण घरारी। साठी चोरा सूटली, घोको जीव घरारी।।"

श्रयोत्-बृद्धावस्था में कठिन घाटियों को पार करते समय चोरों (ब्रिटिश सरकार) ने उनके (महाराणा) सहारे की लाठी (म. कु. भूपालसिंह) लूट ली। इससे स्वामी (महाराणा) के जीवन को वड़ा बोला हुआ।

इसी घटना को लेकर अजमर से प्रकाशित "तरुंग राजस्थान" ने अपने 10 फरवरी, 1924 के अंक में लिखा है "यदि महारागा गोरी सरकार के अन्ये भक्त होते तो शायद मेवाड़ के प्राचीन गौरव को नाश करनेवाला यह अत्याचारपूर्ण हस्तक्षेप न हुआ होता।"

#### महाराजा जयसिंह, अलवर :

ग्रलवर महाराजा जयसिंह के वालिंग होते ही सन् 1903 में उन्हें राज्य के शासन सम्बन्धी ग्रीयकार प्राप्त हुये। उन्होंने न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक कर दिया। वाल-विवाह, ग्रनमेल-विवाह ग्रीर मृत्यु-भोज पर रोक लगा दी। रियासत की राज्य भाषा हिन्दी घोषित कर दी। राज्य में पचायतों का जाल विद्या दिया। महाराजा ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, ग्रलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एवं सनातन वमें कालेज लाहीर को उदारता-पूर्वक वित्तीय सहायता दी। ऐसे प्रगतिशील महाराजा से न्निटिश सरकार का ग्रसन्तुष्ट होना स्वाभाविक या। इसी बीच सन् 1921 में महाराजा ने गरेलमेज सम्मेलन लन्दन में घोषणा की कि वे राज्य में जनतान्त्रिक सरकार स्थापित कर स्वयं एक वैद्यानिक ग्रासक वन जाना चाहते हैं। महाराजा को ग्रपने इन विचारों के लिये भारी कीमत चुकानी पड़ी। सन् 1932—33 में राज्य में साम्प्रदायिक दंगे हुये। ग्रंग्रेजों को महाराजा को पद्च्चुत करने का वहाना मिल गया। भारत सरकार ने महाराजा को 48 घण्टे के भीतर राज्य से वाहर चले जाने का नोटिस दिया। महाराजा खादी के वस्त्र पहन कर ता. 22 मई को ग्रलवर से विदा हो गये ग्रीर ता. 16 जून को यूरोप पहुंच गये। ता. 14 मई सन् 1937 को पेरिस में महाराजा का निवन हो गया।

### महाराजा कृष्णसिंह, भरततुर:

भरतपुर के महाराजा रामिंवह को एक नौकर की हत्या के अपराध में ब्रिटिश सरकार ने सन् 1900 में राजगद्दी से हटा दिया। उनके स्थान पर उनके नावालिंग पुत्र

शंकरसहाय सबसेना—बीजोलिया किसाम आन्दोलन पृ. 275 । देखिये परिणिष्ठ 2 पर ए. जी. जी, हॉलेण्ड के पत्र का हिन्दी अनुवाद ।

<sup>2.</sup> कर्मठ राजस्थान "पार्किक" ता. 15 अप्रेल, सन् 1978 ।

## 44/राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम

कृष्णसिंह गद्दी पर बैठे। उन्हें बालिंग होने पर सन् 1918 में शासन सम्बन्धी श्रिधिकार प्राप्त हुये। कृष्णसिंह भी उनके समकालीन अलवर के महाराजा जयसिंह की तरह प्रगति-शील शासक थे। उन्होंने राज्य में नगरपालिका और ग्राम पंचायतों की स्थापना की, सहकारी बैंक बनाया और शिक्षा का विस्तार किया। उन्होंने हिन्दी को राजभापा घोषित किया एवं बेगार प्रथा समान्त की। उन्होंने राज्य में पोलीटिकल एजेन्ट के दखल को इद्रता-पूर्वक रोका। सन् 1927 में हिन्दी साहित्य सम्मेलन का 17वां अधिवेशन भरतपुर में हुआ। इस सम्मेलन में रवीन्द्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय और जमनालाल बजाज जैसे राष्ट्रीय नेताओं ने भाग लिया। ये नेता महाराजा के मेहमान रहे। सन् 1928 में महाराजा ने जनता को शासन में भागीरदार बनाने के लिये शासन समिति स्थापित करने का निर्णय किया। ब्रिटिश सरकार के लिये यह सब असहनीय था। उसने महाराजा को राज्य में वित्तीय अन्यवस्था का इल्जाम लगाकर गद्दी से हटा दिया और राज्य से निर्वासित कर दिया। महाराजा सन् 1929 में चल बसे।

इस प्रकार हम देखते हैं कि राजस्थान में कम से कम तीन राजाओं को अपनी प्रगतिशील और राष्ट्रीय विचारधारा एवं अंग्रेजों को राज्य के अन्दरूनी मामलों में दखल देने से रोकने के कारएा ब्रिटिश सरकार का कोपभाजन अनना पड़ा।

# राज्यों में राजनैतिक संगठनों की स्थापना

अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ भारत मोटे रूप में दो भागों में विभाजित ही गया—विदिश भारत और रियासती भारत । विदिश भारत में कितपय केन्द्र-शासित प्रदेशों के प्रलावा 11 प्रान्त थे। प्रत्येक प्रान्त का शासक गर्वनर अथवा ले. गर्वनर होता था जो भारत के गर्वनर जनरल के प्रति उत्तरदायी होता था। रियासती भारत छोटी-वड़ी 562 रियासतों में बंदा हुआ था। उक्त राज्यों के वंशानुगत शासक प्रलग-ग्रलग सन्धियों द्वारा विदिश सरकार को सार्वभीमसत्ता के रूप में स्वीकार कर चुके थे। विदिश सरकार ने इन रियासतों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ग्रपने हाथ में ले ली। साथ ही साथ उसने रियासतों पर यह पावन्दी लगा दी कि वे बिना उसकी स्वीकृति के किसी दूसरी रियासतों या प्रान्त से किसी तरह के सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सकेंगी। इस प्रकार विदिश कूटनीति भारतीय जनता को दो विभिन्न कम्पार्टमेण्टस् में बाँटने में सफल हो गयी। इस घातक नीति का यह परिणाम हुआ कि सन् 1817 से 1941 के बीच की 125 वर्ष की लम्बी ग्रवधि में 1857 के स्वतन्त्रता संग्राम को छोड़कर ब्रिटिश भारत ग्रीर रियासती भारत की जनता ने एकजुठ होकर कभी भी ब्रिटिश सत्ता का मुकाबला नहीं किया।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन् 1885 में हुई। शीघ्र ही समूचे ब्रिटिंग भारत में उसकी शाखाओं का जाल बिछ गया। पर रियासतों में एक लम्बे समय तक कांग्रेस या उसके समानान्तर संगठन नहीं बन पाये। इसका मूल कारण यह था कि रियासतों की जनता मूल राष्ट्रीय धारा से अलग-लथग पड़ गयी थी। वह दोहरी गुलामी से इस कदर जकड़ी हुई थी कि उसमें राजनैतिक जाग्रति ग्राने में समय लगा। फिर राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी एक लम्बे समय तक रियासतों के प्रति तटस्थता की नीति बरती। वह नहीं चाहती थी कि ग्रंग्रेजों के साथ-साथ राजाग्रों से भी उलभ जाये।

महात्मा गांधी के भारत के राजनैतिक क्षितिज पर अवतीर्ण होने के बाद ब्रिटिश भारत में होने वाले आन्दोलनों की हवा रियासतों को भी लगने लगी। राजस्थान की रियासतों भी इस हवा से न बच सकीं। वहाँ मालगुजारी, लागबाग, वैठ-वेगार, चुंगी-कर आदि स्थानीय और क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर आन्दोलन होने लगे। किसी-किसी राज्य में राजनैतिक संगठन बनाने के प्रयत्न भी हुये। पर इस प्रकार के संगठन बनाने का सही मातावरण सन् 1938 में बना जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने हरिपुरा अधिक्षान में रियासती जनता को अपने-अपने राज्य में राजनैतिक संगठन स्थापित करने और राजनैतिक अधिकारों के लिये आन्दोलन करने की छूट दे दी। राजस्थान की जनता को

इस प्रकार के संगठन स्थापित करने में जो संघर्ष करना पड़ा, उसने राजस्थान के गौरवपूर्ण इतिहास में एक ग्रौर ग्रध्याय जोड़ दिया है।

### मेवाड (उदयपुर)

यों तो मेवाड़ में मालगुजारी, लागवाग एवं बेगार आदि समस्याओं को लेकर ऐसे शक्तिशाली ग्रान्दोलन हो चुके थे, जिन्होने न केवल मेवाड़ प्रशासन वरन् विटिश सरकार को भी भक्तभोर दिया था, परन्तु वहाँ पर संगठित राजनैतिक ग्रान्दोलन की शुरूग्रात सन् 1938 में हुई। अनेक जन-आन्दोलनों के सूत्रधार और क्रान्तिकारी श्री माणिक्यलाल वर्मा उस समय डूंगरपुर के भीलों में रचनात्मक कार्य कर रहे थे। श्री वर्मा ने भ्रपने अनुभवों से यह भली-भांति समभ लिया था कि विना राजनैतिक परिवर्तनों के समाज में बदलाव नहीं लाया जा सकता । अब हरिपुरा कांग्रेस ने रियासतों में राजनैतिक संगठन बनाने का द्वार खोल दिया। स्रतः श्री वर्मा भील-सेवा का कार्य स्थानीय कार्यकर्ता श्री भोगी लाल पंड्या को सौंप कर डूंगरपुर से अपनी जन्मभूमि मेवाड़ की स्रोर चल दिये। एक साईकिल पर सवार होकर वर्मा जी ने सारे मेवाङ का दौरा किया और राज्य में प्रजामण्डल की स्थापना हेतु वातावरण तैयार किया । उन्होंने उदयपुर पहुँच कर साथियों के साथ विचार-विनिमय किया और प्रजामण्डल की स्थापना हेतु 24 अप्रेल, 1938 को श्री बलवन्त सिंह मेहता के निवास स्थान "साहित्य कुटीर" में कार्यकर्ताभ्रों ग्रीर सहयोगियों की बैठक बुलाई। इस बैठक में वर्माजी और श्री मेहता के अलावा सर्वश्री भूरेलाल बया, भवानीशंकर वैद्य, यमुनालाल वैद्य, दयाशंकर श्रोत्रिय, हीरालाल कोठारी श्रीर रमेशचन्द्र च्यास शरीक हुये। बैठक ने प्रजामण्डल का विधान स्वीकार कर मेवाड़ प्रजामण्डल की विधिवत स्थापना की । श्री बलवन्तसिंह मेहता प्रजामण्डल के श्रध्यक्ष, श्री भूरेलाल बया उपाध्यक्ष ग्रीर श्री वर्मा महामन्त्री निर्वाचित हुये।

प्रजामण्डल की स्थापना से मेवाड़ में एक अभूतपूर्व लहर फैल गई। केवल उदयपुर शहर में तीन दिन के अन्दर प्रजामण्डल के लगभग दो हजार सदस्य बन गये। मेवाड़ के प्रधान मन्त्री श्री धर्मनारायण काक ने वर्मा जी को बुलाकर कहा कि वे प्रजामण्डल की स्थापना के लिये राज्य की स्वीकृति प्राप्त करें। वर्मा जी ने उत्तर दिया कि राज्य में ऐसा कोई कातून नहीं है कि जिसके आधार पर प्रजामण्डल कायम करने के लिये सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता हो। इस पर सरकार ने ताः 11 मई, 38 को प्रजामण्डल को गैरकानूनी घोषित कर दिया। राज्य में समाचार-पत्रों के प्रकाशन का तो सवाल ही नही था। बाहर से आने वाले समाचार-पत्रों पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया। जुलूस निकालने और सभा सम्मेलन करने की मुमानियत कर दी गयी। प्रजामण्डल की कार्यकारिणी ने अपने समस्त अधिकार वर्मा जी को देकर उन्हें प्रजामण्डल का डिक्टेटर घोषित कर दिया। सरकार ने वर्मा जी को मेवाड़ से निष्कासित कर दिया। प्रजामण्डल के लिये यह एक चुनौती थी। वर्मा जी वर्धा पहुंचे और महात्मा गांधी का आशीर्वाद प्राप्त कर अजमेर लीट आये। वहीं उन्होंने मेवाड़ प्रजामण्डल का अस्थायी कार्यालय स्थापित किया।

वर्मा जी ने अजमेर से "मेवाड़ का वर्तमान शांसन्" नामक पुस्तिका प्रकाशित की जिसमें उन्होंने मेवाड़ के शासन की कटु आंलोचना की और साथ ही मेवाड़ प्रजामण्डल पर लगायी गई पावन्दी हटाने की मांग की। सेठ जमनालाल बजाज ने भी मेवाड़ के प्रधान मन्त्री की प्रजामण्डल पर लगी पावन्दी हटाने के लिये लिखा। पर इन प्रयत्नों का

कोई नतीजा नहीं निकला। यही नहीं कुरावड़ निवासी सुप्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री प्रो. प्रेम नारायए। माथुर को दिनांक 28-9-1938 को मेवाड़ से निष्कासित कर दिया। अब प्रजामण्डल के सामने आन्दोलन चलाने के सिवाय कोई मार्ग नहीं रह गया था।

ग्रवहूबर, 1938 में विजय दशमी के दिन प्रजामण्डल ने संत्याग्रह का शुभारम्भ किया। प्रसिद्ध क्रान्तिकारी श्री रमेश चन्द्र व्यास ने उदयपुर में घंटाघर के निकट जनता को सत्याग्रह में शामिल होने के लिये ब्राह्मान करते हुये "मेवाड प्रजामण्डल जिन्दावाद" के नारे लगाये। श्री व्यास गिरफ्तार कर लिये गये। इसके वाद प्रजामण्डल के प्रमुख नेता श्रीर कार्यकर्ता सर्वश्री बलवन्तसिंह मेहता, मूरेलाल वया, द्यागंकर श्रीविय, भवानी शंकर वैद्य, मथुरा प्रसाद वैद्य, श्रमृतलाल यादव, प्रजाचक्षु मंवरलाल स्वर्णकार, रामचन्द्र वैद्य, जयचन्द रेगर, श्रीमती नारायणी देवी वर्मा, श्रीमती रमादेवी ग्रोक्ता, श्रीमती भगवती देवी, श्रीमती स्नेहलता वर्मा एवं सर्वश्री परसराम श्रप्रवाल, नन्दलाल जांग्री, रामसिंह भाटी, मंवरलाल श्राचार्य, नरेन्द्रपाल चौचरी, उमागंकर द्विवेदी, श्रर्जुनसिंह राठौड़, कन्हैयालाल बाकड़, गोकुल धाकड़, रूपलाल सोमानी, प्यारचन्द विश्नोई ग्रादि एक के बाद एक गिरफ्तार कर लिये गये।

इस सत्याग्रह में लगभग 250 व्यक्तियों ने भाग लिया जो या तो विण्डत हुये या मेवाड़ से निर्वासित कर दिये गये। वर्मा जी सत्याग्रह का संचालन ग्रजमेर से करते रहे। यह सत्याग्रह ग्रव्यूवर, 1938 से जनवरी 1939 तक चलता रहा। इसी वीच तारीख 2 फरवरी, 1939 को मेवाड़ सरकार के जासूस वर्मा जी को ग्रजमेर राज्य के देवली नामक स्थान से मेवाड़ की सीमा में घसीट लाये और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने वर्मा जी को नंगा कर एक खम्भे से बांध दिया ग्रीर उन्हें बुरी तरह पीटा। महात्मा गांधी को जब इस घटना की जानकारी हुई तो उन्होंने 'हरिजन' में वर्मा जी के साथ किये गये पाणविक व्यवहार की कड़ी भरसना की। उन्होंने वर्मा जी की गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताते हुये कहा 'सविनय ग्रवज्ञा करने वालों को याद रखना चाहिये कि वास्तविक संग्राम तो ग्रव ग्राने वाला है। ऐसा प्रतीत होता है कि देशी राज्य ग्रं ग्रे जों हारा ब्रिटिश भारत में सत्याग्रह ग्रान्दोलन के विरुद्ध व्यवहार में लाये गये तरीकों की नकल कर रहें हैं। इस बात की सम्भावना है कि वे उनकी भयानकता में ग्रीर ग्रविक सुवार करें। उन्हें जनमत का कोई भय नहीं है, परन्तु सविनय ग्रवज्ञा करने वाले कैसे भी भयानक तरीके हों उनसे डरेंगे नहीं।"

वर्मा जी पर देणद्रोह का मुकदमा चलाया गया। उन्हें दो वर्ष की सजा दी गई। वे कुम्भलगढ़ के किले में वन्द कर दिये गये। इसी वर्ष मेवाड़ में भयंकर दुरिभक्ष पड़ा। मेवाड़ प्रजामण्डल के जो कार्यकर्ता वाहर थे उन्होंने अकाल सेवा समिति की स्थापना की। इस समिति ने जिस निष्ठा और लगन से अकाल सहायता कार्य किया उसकी सर्वत्र प्रजासा हुई। इसी वीच कुम्भलगढ़ जेल में वर्मा जी का स्वास्थ्य चिन्ताजनक हो गया। राज्य सरकार ने उन्हें इलाज के लिये अजमेर भेजा और वहां 8 जनवरी, 1940 को उन्हें रिहा कर दिया। वर्मा जी ने महात्मा गांवी के आदेशानुसार मेवाड़ प्रजा मण्डल द्वारा संचालित सत्याग्रह स्थागित कर दिया।

<sup>1. &#</sup>x27;हरिजन' ता. 18-2-39

इन्हीं दिनों मेवाड़ के प्रधान मन्त्री घर्मनारायण काक महाराज कुमार भगवत सिंह की श दी के प्रश्न कोते कर राजमहल के पडयन्त्रों के शिकार हो गये। उनके स्थान पर महाराणा द्वारा ग्रपने नये सम्बन्धी वीकानेर के महाराजा गंगासिंह की सलाह पर सर टी. विजय-र घवाचार्य, प्रधान मन्त्री बनाये गये। इस परिवर्तन से मेवाड़ के राजनैतिक वातावरण में थोड़ा परिवर्तन ग्राया । वर्मा जी के नेतृत्व में प्रजामण्डल का एक प्रतिनिधि मंडल नए प्रधानमंत्री से मिला ग्रीर उनसे प्रजानण्डल पर लगी पाबन्दी हटाने की मांग की। मेवाड सरकार ने महारागा के जन्म दिन के भ्रवसर पर दिनांक 22 फरवरी, 1941 को प्रजा-मण्डल से पावनदी हटाने की घोषणा की । घीरे-घीरे राज्य के प्रजामण्डल की साख जमने लगी। प्रजामन्डल के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई शिकायतों के आधार पर जिला हिकम श्री चन्द्रनाथ श्रीर लाला प्यारे लाल, स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉ. छगनलाल श्रीर पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट मदनसिंह ग्रादि उच्चाधिकारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। महाराणा की मूंछ के वाल समफ्रे जाने वाले अव्ट ग्रधिकारियों की वर्खास्तगी से राज्य की जनता ने राहत की सांस ली। अप्रत्यक्ष रूप से इससे प्रजामण्डल की लोकप्रियता बढ़ गई। राज्य भर में प्रजामन्डल की शाखाएं स्थापित हो गईं श्रीर कुछ ही महीनों में प्रजामण्डल एक शक्तिशाली संगठन के रूप में उभर कर सामने ग्राया । नवम्बर, 1941 में वर्माजी की श्रध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामण्डल का प्रथम अधिवेशन उदयपुर ने हुआ जिसमें आचार्य कृपलानी ग्रीर श्रीमती विजय लक्ष्मी पण्डित जैसे देश के चोटी के नेताग्रों ने भाग लिया। इस अवसर पर मेवाड़ के राजनैतिक क्षितिज पर श्री मोहनलाल सुखाड़िया के रूप में एक नया नक्षत्र उभर कर भ्राया, जिसने कालान्तर में लगातार 17 वर्षों तक राजस्थान के मूख्य मंत्रीं के पद पर रह कर अनूठा कीर्तिमान स्थापित किया । प्रजामण्डल के इस अघिवेशन में मेवाड़ में अविलम्ब उत्तरदायी शासन की स्थापना और जनता द्वारा चुनी हुई विधान सभा स्थापित करने की मांग की गयी।

मारवाड् (जोधपुर)

जोधपुर में राजनैतिक म्रान्दोलनों की मुख्यात दिसम्बर, 1928 में हुई, जबिक मारवाड़ हितकारिणी सभा ने 'मारवाड़ लोक राज्य परिषद' का म्रधिवेशन बुलाने का निर्णय किया। जोधपुर—प्रशासन ने परिषद् का म्रधिवेशन बुलाने पर पावन्दी लगा दी। इस समय श्री जयनारायण व्यास व्यावर से 'तरुण राजस्थान' का प्रकाशन कर रहे थे। व्यास जी ने जोधपुर सरकार के इस कदम की ग्रपने पत्र में तीव्र भत्सेना की। राज्य ने सर्वश्री जयनारायण व्यास, ग्रानन्दराज सुराना भ्रीर मंबरलाल सर्राफ को गिरफ्तार कर लिया। इन पर नागीर के किले में एक विशेष ग्रदालत में मुकदमा चलाया गया। श्रदालत ने श्री व्यास को 6 वर्ष भ्रीर दूसरे साथियों को 5-5 वर्ष की सजा दी। परन्तु तीनों कार्यकर्ता मार्च सन् 1931 में रिहा कर दिये गये। व्यासजी पुनः ब्यावर चले गये। वहाँ वे सविनय भ्रवज्ञा ग्रान्दोलन में भाग लेने के कारण गिरफ्तार कर लिये गये। वे जनवरी, 1933 में जेल से रिहा हुए। इसके बाद वे बीकानेर षडयन्त्र ग्रीभयोग में गिरफ्तार कार्यकर्ताओं की

शी सुखाडिया पहली बार सन् 1938 में प्रकाश में आये जब उन्होंने श्रीमती इन्दुबाला के साथ अन्तर्जातीय विवाह कर मेवाड़ जैसे रूढ़ीवादी प्रदेशों में तहलका मचा दिया था। तब से वे आगे बढ़ते ही गये। मेवाड़, भूतपूर्व राजस्थान और वृहद राज. में मन्त्री रहने के बाद सन् 1954 में वे राज. के मुख्य मन्त्री बन गये। इस पद पर वे सन् 1971 तक रहे। इसके बाद वे कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और तिमलनाडू के गर्वनर रहे। वे सन् 1980 में उदयपुर से लोक सेवा के सदस्य बने वे सन् 1981 में चल बसे। वे राजस्थान के आधुनिक निर्माता माने जाते हैं।

# रहतस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम के कर्णधार



श्री जयनारायण व्यास



श्री माशिक्यलाल वर्मा



थी हीरालाल शास्त्री



थी हरिभाऊ उपाध्याय

SUB

पैरवी में लग गये। इन्हीं दिनों सीकर, भावलपुर श्रीर लुहारू में जन श्रान्दोलन चल रहे थे। व्यासजी ने इन श्रान्दोलनों का भी समय-समय पर मार्ग दर्शन किया।

सन् 1936 में श्राखिल भारतीय देशी राज्य परिषद् का श्रिषवेशन करांची में हुआ। च्यासजी परिषद् के महामंत्री चुने गये। व्यासजी परिषद् के अधिवेशन में भाग लेकर करांची से बम्बई चले गये थे। वहाँ से वे 'अखण्ड भारत' नामक पत्र का सम्पादन कर रहे थे। घीरे-घीरे पत्र की भ्राधिक स्थिति खराब हो गयों। वीकानेर के महाराज गंगासिंह की जब इस स्थिति का पता चला तो उन्होंने गुमनाम से रायसाहब सांघीदास द्वारा व्यासजी को आर्थिक सहायता का पैगाम भेजा, परन्तु व्यासजी ने अज्ञात व्यक्ति की यह खातिर मन्जुर करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया । महाराजा बीकानेर इस घटना से व्यासजी से बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने इस सम्बन्ध में तारीख 21 फरवरी, 1937 को जो पत्र जोधपुर के प्रधानमंत्री डोनाल्ड फील्ड को लिखा वह इतिहास की एक महत्वपूर्ण सामग्री बन गया है। इस पत्र में महाराजा ने कहा है कि 'नि:सन्देह श्री जयनारायण व्यास राजशाही की श्रालोचना करने में सबसे तीखे रहे हैं। लेकिन वे पक्के ईमानदार हैं। उनको कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता। वे ग्रपनी राजनैतिक मान्यताम्रों के प्रति सत्यनिष्ठ हैं। देशी रजवाड़ों में मुश्किल से ही किसी को व्यासजी जैसा पित्र पायेंगे, जो राजाग्रों के प्रति जन्मजात घृएा रखते हुए भी ईमान-दार हो और देशी राज्यों का शासन ठीक प्रकार से चला कर भलाई करने की क्षमता रखता हो। रियासतों की वे हकूमतें जिनकी आज हम निगरानी करते हैं, अन्त में हमारे इन्हीं दुश्मनों के हाथों में जायेंगी । ऐसी स्थित में हमारा कर्तव्य है कि हम यह ध्यान रखें कि विरोधी खेमे में से भले ग्रादमी ग्रागे श्रायें ग्रीर जब हम हटें तो ऐसे ही लोग शासन की बागडोर सम्भालें। 1

श्राधिक किठनाइयों के कारण व्यासजी को 'श्रखण्ड भारत' बन्द कर देना पड़ा। व्यासजी ने फिल्मों में काम करने का निर्णय किया। परन्तु कुछ मित्रों के श्राग्रह से उन्होंने यह विचार त्याग दिया। वे पुनः व्यावर चले गये। वहाँ से वे तारीख 22 जुलाई, 1937 को जोधपुर के लिये रवाना हुए। परन्तु पुलिस द्वारा उन्हें मारवाड़ जंकशन पर ही रोक दिया गया। उनसे कहा गया कि उनके मारवाड़ प्रवेश पर प्रतिवन्ध है। पुलिस उन्हें ट्रक में वैठाकर व्यावर ले गई श्रीर उन्हें वहीं छोड़ श्रायी। उधर जोधपुर नगर में सरकार का दमन-चक्र केज हुआ। 'मारवाड़ की श्रवस्था' नामक पर्चा निकालने के सम्बन्ध में तीन व्यक्तियों को दो-दो माह की सजा दी गई। इसी प्रकार श्री श्रचलेश्वर प्रसाद श्रमा को राजदोह के श्रीभ-योग में ढाई वर्ष की सजा दी गयी।

हरिपुरा कांग्रेस में स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार 16 मई, 1948 को जोघपुर के सार्वजिनक कार्यकर्ताओं ने मारवाड़ लोक परिषद् की नींव डालों। संस्था का उद्देश्य था 'महाराजा की छत्र-छाया में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना।' मारवाड़ में राजने- तिक जागृति के जनक श्री जयनारायग् व्यास निर्वासित अवस्था में व्यावर में रह रहे थे। लोक परिषद् की स्थापना के कुछ महीनों बाद जोघपुर सरकार ने व्यास जी को अपने पिता की बीमारी के सिलसिले में कतिपय शर्तों के साथ जोघपुर राज्य में प्रवेश करने की इजा- जत देदी। फरवरी, 1939 में सरकार ने व्यास जी के ऊपर लगाये गये सभी प्रतिबन्ध हटा

<sup>ं 1.</sup> डा. करएगिसिह-दो रिलेशन्स आफ दी हाउस आफ बीकानेर बिद दी सेंद्रलपावर्स, पृ. 378.

लिये । उन्हीं दिनों सरकार ने एक सलाहकार मण्डल की स्थापना की । व्यास जी इस सलाहकार मण्डल के सदस्य नियुक्त किये गये। इसी वर्ष मारवाड में भयंकर ग्रकाल पडा। व्यास जी की देख-रेख में लोक परिषद् के कार्यकर्ता अकाल राहत कार्य में जुट गये। सहज ही लोकपरिपद् की लोकप्रियता बढ़ गई और राज्य में परिपद की शाखाओं का जाल बिछ गया। फरवरी, 1940 में लोक परिषद् की जोधपुर शाखा ने राजपताना स्टेट्स पीपुल्स कान्फ्रोन्स का एक जलसा ब्लाने का निर्णय किया। इस सम्बन्ध में लोक-परिषद् के अध्यक्ष श्री रएछोड्दास गट्टानी तारीख 29 मार्च, 1940 को महात्मा गाँधी से मिले। परिषद् की बढ़ती हुई लोकप्रियता से जोधपूर सरकार सहम गई। उसने प्रचानक ही मारवाड़ लोक परिपद् को गैर-कानूनी घोषित कर दिया श्रीर व्यास जी सिहत 7 कार्यकर्ताभ्रों को गिरफ्तार कर लिया। यह अन्दोलन कई दिनों तक चलता रहा। इस म्रान्दोलन में सैंकड़ों कार्यकत्ती फिरणतार हुए। महात्मा गांधी ने "हरिजन" मे जोधपुर सरकार की दमनकारी नीति की भर्त्सना की। अन्त में लोक परिषद् और सरकार के वीच समभौता हो गया। व्यास जी ने लोक परिषद को मारवाड पब्लिक सोसाईटीज एक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर करवाना स्वीकार कर लिया। उन्होंने सरकार को विश्वास दिलाया कि परिपद द्वितीय महायुद्ध के दौरान ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करेगी, जिससे कि युद्ध कार्यों में बाधा पड़ें। दूसरी ग्रोर सरकार ने लोक परिषद् के महाराज के तत्वावधान में उतारदायी सरकार की स्थापना करने के उहें श्य को स्वीकार कर लिया। सरकार ने सभी राजनैतिक विन्यों को रिहा कर दिया।

जयपुर के राजा-महाराजाओं ने एक छोर जहाँ राजस्थान की कला और संस्कृति को समृद्ध बनाया, वही दूसरी ग्रोर वही के एक नागरिक श्री प्रजुंनलाल सेठी ने राजस्थान में कान्ति ग्रीर जन जाग्रति का ग्रनख जगाया। जयपुर के एक सभान्त परिवार में तारीख 9 सितम्बर, 1880 में पैदा हुए श्री सेठी ने महाराजा कॉलेज से जब बी. ए. पास किया तो उन्हें राज्य की ग्रोर से एक उच्चपद देने का प्रस्ताव किया गया। पर विद्यार्थी काल में ही देश भिनत के रग में रगे हुए इस युवक ने प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहा "यदि ग्रजुंनलाल राज्य सेवा करेगा तो श्रंग्रें जो को देश के बाहर निकाल फेकने का काम कीन करेगा?"

सेठी जी ने जयपुर में सन् 1905 में जैन-जिक्षा-प्रचारक-समिति की स्थापना की श्रीर उसके तत्वावधान में वर्द्ध मान विद्यालय, वर्द्ध मान छात्रावास श्रीर वर्द्ध मान पुस्तकालय चलाए। सेठीजी स्वयं जैन-दर्शन-शास्त्र के प्रकाण्ड विद्वान थे, पर सेठी जी ने अपनी विद्वता श्रीर संस्थाओं का उपयोग जैन धर्म के प्रसार के लिए नहीं वरन् देश में भावी क्रान्ति के लिये युवकों को तैयार करने में किया।

उन दिनों सेठी जी का महाविंपल्वी नायक श्री रासिनहारी वोस श्रीर उनके साथी शचीन्द्र सान्याल तथा मास्टर श्रमीर चेन्द से गहरा सम्पर्क हो गया था। इन क्रान्तिकारियों ने श्रंग्रेजी सत्ता को उखाड फैंकने के लिये भारत भर में हिंसक-क्रान्ति की योजना बनाई। राजस्थान में इम क्रान्ति के श्रायोजन का भार शाहपुरा के श्री केशरी सिंह बारहट, खरवा ठाकुर गोपाल सिंह, ब्यावर के सेठ दामोदरदास राठी एवं जयपुर के सेठी जी पर डाला। सेठी जी की जिम्मेदारी मूलतः नवयुवकों को वर्द्ध मान विद्यालय में समुचित प्रशिक्षण देकर भावी क्रान्ति के लिये तैयार करना था।

श्री केशरी सिंह वारहट के पुत्र प्रताप सिंह, शोलापुर के श्री माणकचन्द ग्रीर श्री मोतीचन्द एवं सिर्जापुर के श्री विष्णुदत्त ने सेशी जी के वर्द्ध मान विद्यालय में ही आन्ति का प्रशिक्षण पाया था।

देश में सशस्त्र कान्ति के ग्राघोजन के लिये घन की ग्रावश्यकता थी। क्रान्तिकारियों ने इसके लिये देश के घनी लोगों पर डाके डालना शुरू किया। श्री विष्णुदत्त
के नेतृत्व में वर्द्ध मान विद्यालय के चार विद्याधियों ने विहार के ग्रारा जिले में निमेज
के एक जैन महन्त पर डाका डाला। महन्त मारा गया। पर घन हाथ नहीं लगा। इस
काण्ड का जब भेद खुला तो उसमें छेठी जी का भी नाम ग्राया। पर उनके खिलाफ
कोई सबूत नहीं मिला। ग्रतः इस ग्रमियोग में उनका ग्रदालत में चालान नहीं हो सका,
पर उन्हें जयपुर में नजरबन्द कर दिया गया। यहां से वे मद्रास प्रेसीडेन्सी के वेलूर जेल
में भेज दिये गये। जहां से वे 7 वर्ष बाद सन् 1920 में रिहा किये गये। निमेज काण्ड
में सेठी जी के शिष्य श्री विष्णुदत्त ग्रीर मोतीचन्द परुढ़े गये। मोतीचन्द को फांसी की
सजा हुई।

वंलूर जेल से रिहर होकर लीटते हुये सेठी जी जध पूना से गुजरे तो स्व. बाल-गंगाधर तिलक 2000 लोगों के साथ सेठी जी का स्वागत करने स्टेशन पर उपस्थित थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा "महाराष्ट्र सेठी जी जैसे त्यागी, देशभक्त और महान् तपस्वी का स्वागत करते हुये अपने को धन्य समभता है।" इन्दौर में सेठी जी का जुलूस निकाला गया तो छात्रों ने सेठी जी की वर्षी के घोड़े खोल दिये और स्वयं वर्षी में जुत गये। सेठी जी का या और किसी नेता का इससे बड़ा क्या सम्मान हो सकता था?

वेलूर जेल से मुक्त होने के बाद सेठी जी ने ग्रजमेर को ग्रपनी कार्य मूमि बनाया। चहाँ वे 1920-21 के सिवनय ग्रवज्ञा ग्रान्दोलन में जेल गये। वे डेढ़ वर्ष बाद सागर जेल से रिहा किये गये। वे पुन: ग्रजमेर ग्राये ग्रीर कांग्रेस का नेतृत्व सम्भाला। पर कुछ वर्षों बाद वे ग्रजमेर कांग्रेस के ग्रध्यक्ष पद के चुनाव में श्री हरिमाऊ उपाध्याय के हाथों पराजित हो गये। इसके बाद वे कांग्रेस से लगभग ग्रलग ही हो गये। उस समय उनका महात्मा गांधी से नीति सम्बन्धी भारी मतभेद पैदा हो गया था। सन् 1934 में गांधी जी जब ग्रजमेर ग्राये तो सेठी जी के मकान पर उनसे मिलने पहुँचे तो दोनों नेता गले मिले ग्रीर रो पढ़े।

सेठी जी का शेप जीवन हिन्दू-मुस्लिम एकता स्थापित करने में वीता। उन्होंने धजमेर में हुए साम्प्रदायिक दंगों में अरूप संख्यकों की रक्षा हेतु कई वार जान की वाजी लगा दी। वे तारीख 23 दिसम्बर, 1945 को इस संसार से विदा हो गये। उन्हें उनकी इच्छानुसार कन्न में दफनाया गया। धर्म निरपेक्षता का इससे बड़ा उदाहरण कहीं देखने को नहीं मिलेगा। "भारत में अंग्रेजी राज" के लेखक पं. सुन्दर लाल ने सेठी जी के देहान्त के अवसर पर श्रद्धांजली अपित करते हुये कहा, "दबीदि का सा त्याग और दृढ़ता लेकर वे जन्मे थे और उसी दृढ़ता में उन्होंने मृत्यु को गले लगाया।"

यद्यपि सेठीजी ने जयपुर की घरती में जाग्रति के बीज वो दिये थे, पर उनके अजमेर को अपना घर बना लेने से जयपुर में राजनैतिक गतिविधियाँ ठण्डी पड़ गयीं।

<sup>1.</sup> श्री विश्वनाय काले-राजस्थान पत्निका ता. 19 सितम्बर, 1976

कई वर्षों के बाद सन् 1931 में स्व. श्री कपूर चन्द पाटनी ने प्रजामण्डल की स्थापना की, पर उन्हें ग्रावश्यक जनसहयोग नहीं मिला। ग्रतः काफी समय तक संस्था निर्जीव ही रही। उन दिनों वनस्थली में श्री हीरालाल शास्त्री के ग्रपनी संस्था "जीवन कुटीर" में कार्यकर्त्ताग्रों की ग्रच्छी मण्डली तैयार कर ली थी। सन् 1936-37 में सेठ जमनालाल बजाज की प्रेरणा से जयपुर राज्य प्रजामण्डल का पुनर्गठन किया गया। श्री शास्त्री ग्रपनी जीवन कुटीर मण्डली के साथ प्रजामण्डल के काम में जुट गये। जयपुर के एडवोकेट श्री चिरजीलाल मिश्रा प्रजामण्डल के ग्रध्यक्ष, श्री शास्त्री महामन्त्री ग्रीर श्री पाटनी संयुक्त मन्त्री बनाये गये। प्रजामण्डल के ग्रन्य प्रमुख सदस्य थे वाबा हरिश्चन्द्र, सर्वश्री हंस डी. राय, लादूराम जोशी, टीकाराम पालीवाल ग्रीर पूर्ण चन्द्र जैन।

सन् 1938 में प्रजामण्डल का प्रथम ग्रधिवेशन जयपुर में करने एवं ग्रध्यक्ष सेठ जैमनालाल वजाज को बनाने का निर्शाय लिया गया। सेठजी मूलतः सीकर के निवासी थे। उस समय वे वर्धा में रहते थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे। जयपुर सरकार ने ग्रापित की कि मनोनीत ग्रध्यक्ष का जुलूस जयपुर के मुख्य बाजारों में न निकाला जाये। प्रजामण्डल ने सरकार की शर्त को मानना उचित समक्षा। सभापित का जुलूस बड़ा शानदार निकला, जिसमे हज़ारों लोगों ने भाम लिया। राज्य में प्रजामण्डल की शाख जम गयी।

सन् 1938-39 मे राजस्थान के अन्य भागों की तरह जयपुर राज्य में भी अकाल पड़ा। प्रजामण्डल के अध्यक्ष श्री बजाज ने ता. 1 नवम्बर, 1938 को एक विज्ञाप्त जारी कर प्रजामण्डल के कार्यकर्ताओं से अपील की कि उन्हें अपनी सभी प्रवृत्तियाँ स्थिगत कर राज्य में भ्रकाल राहत कार्य में लग जाना चाहिये। उन्होंने इस समाचार का खण्डन किया कि प्रजामण्डल निकट भविष्य में कोई स्नान्दोलन छेड़ने वाला है। बजाजजी ने राज्य में प्रजामण्डल द्वारा शुरू किये गये राहत कार्यों का जायजा लेने के लिये जयपूर राज्य का दौरा करने का निर्णय किया। ता. 16 दिसम्बर को राज्य ने बजाजजी के जयपुर प्रवेश पर पावन्दी लगा दी। बजाजजी जयपुर राज्य में प्रवेश करने के लिये ता. 29 दिसम्बर की सवाई माधोपुर स्टेशन पहुंचे । वहाँ आईजी. पुलिस एफ एस यंग की उपस्थिति में उन्हें वह स्राज्ञा थतायी गयी जिसके द्वारा उनके राज्य प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। बजाजजी गांधीजी व अन्य कांग्रेस नेताओं से सलाह लेने के लिये दिल्ली लीट गये। जब यह खबर जयपुर पहुंची तो वहाँ से प्रजामण्डल का एक प्रतिनिधि मण्डल श्री हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में बारदोली गया, जहाँ गांधी जी गये हुये थे। गांधीजी ने सलाह दी कि प्रजामण्डल को राज्य से बोलने, लिखने और संगठन बनाने के मूलभूत नागरिक श्रिधकारों की मांग करनी चाहिये। राज्य को भेंजे जाने वाले पत्र का प्रारूप भी स्वयं गांधी जी ने ही तैयार किया।

श्री वजाज द्वारा राज्य के प्रधान मन्त्री को भेजे गये ता. 9 जनवरी, 1939 के पत्र में कहा गया कि वे राज्य द्वारा जारी की गयी निषेधाज्ञा को तोड़कर ता. 1 फरवरी, 1939 को राज्य में प्रवेश करेंगे। पत्र में ग्रांगे कहा गया कि यदि राज्य सभायें करने, जुलूस निकालने तथा संगठन बनाने की स्वतन्त्रता नहीं देता है तो प्रजामण्डल सिविल नाफरमानी करने को मजबूर होगा। 1

<sup>1.</sup> श्री हीरालाल शास्त्री, 'प्रत्यक्ष जावन शास्त्र', पृ. 442-444

सरकार ने मांगें स्वीकार करने की जगह प्रजामण्डल को एक गैर कानूनी संस्था करार दिया। यहीं से संघर्ष की शुरूआत हो गयी। पूर्व सूचना के अनुसार श्री वजाज ने ता. 1 फरवरी को राज्य द्वारा लगायी गयी पावन्दी को तोड़ कर राज्य में प्रवेश करने का प्रयत्न किया, पर उन्हें रोक लिया गया। इस प्रकार उन्होंने दो तीन प्रयत्न किये। पर राज्य की पुलिस ने हर बार उन्हें राज्य की सीमा से वाहर ढ़केल दिया। अन्त में वे 11 फरवरी, 1939 को जयपुर राज्य में प्रवेश करते हुए वैराठ के निकट गिरफ्तार कर लिये गये। उन्हें मोरा सागर में नज्रवन्द कर दिया गया। उसी रात्रि को 7 वजे जयपुर में शास्त्री सदन में चल रही प्रजामण्डल की कार्य समिति के बैठक में भाग ले रहे सर्वश्री हीरालाल शास्त्री, चिरंजीलाल अग्रवाल, हरिशचन्द्र शर्मा, कर्पूर चन्द पाटनी श्रीर श्री हंस डी. राय को पुलिस ने गिरफ्तार कर मोहनपुरा गाँव के एक मकान में नज्रवन्द कर दिया।

दूसरे ही दिन श्री चिरंजीलाल मिश्रा भी पकड़े गये । उन्हें भी मोहनपुरा केम्प में रख दिया। ग्रव सत्याग्रह के संचालन की जिम्मेदारी श्री गुलाव चन्द कासलीवाल ग्रीर श्री दीलतमल भण्डारी ने उठायी । दोनों ने सत्याग्रह का संचालन बड़ी खूवी से किया। कुछ ही दिनों में ग्रान्दोलन ने जोर पकड़ा। जयपुर शहर में जवरदस्त हड़ताल हुई । हर रोज हजारों लोग सत्याग्रहियों को विदा देने इकट्ठे हो जाते। राज्य के ग्रन्य जिलों में भी ग्रान्दोलन फैल गया। सर्वश्री टीकाराम पालीवाल, रामकरण जोशी, मुक्तिलाल मोदी, रूपचन्द सोगानी, सरदारमल गोलेछा, केवलचन्द मेहता ग्रीर छगनलाल चौधरी ग्रादि प्रमुख कार्यकर्ता पकड़ लिये गये। लगभग 600 गिरफ्तारियां हुई । सत्याग्रहियों को 6-6 माह की सजा दी गयी। इस प्रकार सत्याग्रह चल ही रहा था कि महात्मा गांधी ने मार्च, 1939 के तीसरे सप्ताह में सत्याग्रह स्थिगत करने के ग्रादेश दे दिये।

कुछ ही सप्ताह वाद जेल में वन्द प्रजामण्डल के नेताओं और सरकार के वीच अनीपचारिक रूप से समभीता वार्ता णुरू हुई। 5 अगस्त को प्रजामण्डल की कार्यकारिएी के सदस्य रिहा कर दिये गये। ता. 8 अगस्त को श्री वजाज भी छोड़ दिये गये। उस दिन जयपुर में श्री वजाज एवं प्रजामण्डल के नेताओं का जवरदस्त जलूम निकाला गया। कुछ दिनों वाद प्रजामण्डल ने संस्था को सोसाइटीज रिजस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत पंजियन कराना स्वीकार कर लिया। दूसरी ओर सरकार ने प्रजामण्डल की मूलभूत अधिकारों की मांग स्वीकार कर ली। 1940 में श्री शास्त्री प्रजामण्डल के अध्यक्ष वने। प्रजामण्डल के कार्यकर्ताओं में मतभेद हो गये। श्री बजाज ने प्रजामण्डल में दिलचस्पी लेना बन्द कर दिया। फरवरी, 1942 में श्री बजाज का देहान्त हो गया। राजस्थान की रियासतों के जनग्रान्दोलन का एक रहनुमा सदा के लिये चल बसा।

#### बीकानेर:

बीकानेर में राजनैतिक संगठन स्थापित करने का प्रथम प्रयास वीकानेर के एक साधारण परिवार में उत्पन्न श्री मधाराम वैद्य ने किया । वैद्य ने ता. 4 श्रव्हूवर 1936 को "वीकानेर प्रजामण्डल" की स्थापना की । वैद्य स्वयं प्रजामण्डल के श्रध्यक्ष श्रीर लक्ष्मण दास स्वामी मन्त्री चुने गये । उनके श्रन्य सहयोगी थे श्री भिक्षालाल बोहरा, श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, शेराराम श्रादि । उस समय बीकानेर में महाराजा गंगासिह का शासन था ।

उन्होंने तत्काल ही वैद्य जी को 6 वर्ष के लिये राज्य से निर्वािषत कर प्रजामण्डल की भ्रूण हत्या कर दी। इस दिशा में दूसरा प्रयत्न सुप्रसिद्ध एडवोकेट श्री रघुवरदयाल ने किया। उन्होंने 22 जुलाई, 1942 को "बीकानेर राज्य प्रजा परिषद्" की स्थापना की। राजस्थान के लगभग सभी राज्यों मे इस प्रकार की राजनैतिक संस्थाये सन् 1938-39 में स्थापित हो चुकी थीं। पर महाराजा गंगासिंह को सन् 1942 में भी यह मन्जूर नहीं था। महाराजा ने एक सप्ताह के बाद ही श्री गोयल को राज्य से निर्वासित कर दिया। कोटा:

कोटा राज्य में जन जाग्रति के जनक थे पं. नयनूराम शर्मा। उन्होंने थानेदार के पद से स्तीफा देकर सार्वजिनक जीवन में प्रवेश किया था। वे श्री विजयसिंह 'पिथक' द्वारा स्थापित राजस्थान सेवा संघ के सिक्रय सदस्य वन गये। उन्होंने कोटा राज्य में वेगार विरोधी ग्रान्दोलन चलाया। जिसके फलस्वरूप वेगार की सिक्तयों में कमी ग्राई। श्री शर्मा ने सन् 1934 में 'हाड़ौती प्रजामण्डल'' की स्थापना की, पर कुछ समय बाद यह संस्थ' वेजान हो गयी। सन् 1939 में पं. नयनूराम शर्मा ग्रीर पं. ग्राभिन्न हिर ने राज्य में उत्तरदायी शासन स्थापित करने के उद्देश्य को लेकर कोटा राज्य प्रजामण्डल की स्थापना की। प्रजामण्डल का पहला ग्रधिवेशन पं. नयनूराम शर्मा की ग्रध्यक्षता में मगरोल में हुग्ना। 14 ग्रवस्वर, 1941 को रामगंज मण्डी से ग्रपने गांव निमाणा जाते हुए पं. शर्मा किसी गिरोह द्वारा वेरहमी से कत्ल कर दिये गये। उनके बाद पं. ग्रभिन्न हिर ने प्रजामण्डल की वागडोर सम्भाली।

#### भरतपुर:

भरतपुर राज्य में राजनैतिक जाग्रति का ठोस प्रयास हिरपुरा कांग्रेस के बाद सन् 1938 में हुग्रा। श्री किश्वनलाल जोशी ने इसमें पहल की। श्री जोशी सन् 1930 के देशव्यापी नम्क सत्याग्रह में भाग लेने के कारण ग्रजमेर में चार माह की एव शेखावाटी ग्रान्दोलन के सम्बन्ध में 13 माह की सजा मुगत चुके थे। श्री जोशी ठाकुर देशराज के साथ रेवाड़ी ग्राये ग्रीर वहाँ जुबली ब्रेन ग्रहीर हाई स्कूल में श्रध्यापन कार्य में रत भरतपुर के राष्ट्रीय विचारों के कार्य कर्ता सर्वश्री गोमीलाल यादव, मास्टर ग्रादित्येन्द्र ग्रीर युगलिक्शोर चतुर्वेदी से मिले ग्रीर तत्काल ही भरतपुर मे प्रजामण्डल की स्थापना का निर्णय लिया। श्री यादव प्रजामण्डल के ग्रध्यक्ष, ठा. देशराज ग्रीर पं. रेवती शरण शर्मा उपाध्यक्ष, श्री किशन लाल जोशी महामन्त्री, श्री युगलिक्शोर चतुर्वेदी सहमन्त्री ग्रीर मा. श्रादित्येन्द्र कोषाध्यक्ष चुने गये।

इसी वर्ष भरतपुर प्रजामण्डल ने फतेहपुर सीकरी में पूर्वी राजस्थान की जनता का राजनैतिक सम्मेलन किया, जिसकी अघ्यक्षता सुप्रसिद्ध साम्यवादी नेता एम. एन. राय ने की । इस वीच प्रजामण्डल के पदाधिकारी राज्य से प्रजामण्डल को मान्यता देने के सम्बन्ध में प्रयत्न करते रहे । पर जब राज्य ने इस ग्रोर कोई घ्यान नहीं दिया तो मार्च, 1939 में ठाकुर देशराज की धर्मपत्नी श्रीमती देवी के नेतृत्व में प्रजामण्डल के प्रतिनिधि मण्डल ने राज्य सरकार के समक्ष अल्टीमेटम प्रस्तुत कर मांग की कि या तो वे एक माह के भीतर प्रजामण्डल को मान्यता दे दें अथवा सत्याग्रह का सामना करें । अल्टीमेटम का सरकार पर कोई श्रसर नहीं पड़ा । फलतः अप्रेल, 1939 में प्रजामण्डल ने राज्य के विभिन्न नगरों में श्राम सभाग्रों का श्रायोजन कर सत्याग्रह का श्रीगर्णेश किया । ठा. देशराज,

सर्वश्री किशन लाल जोशी, जगन्नाथ कक्कड़, गौरीशंकर मित्तल, मा. फकीरचन्द, दौलतराम शर्मा, घनश्याम शर्मा, ठाकुर पूरण सिंह, सांवलप्रसाद चतुर्वेदी, कलवाराम वैश्य, रमेश स्वामी, पं. हुक्मचन्द, श्री गोकुल वर्मा श्रीर श्रीमंती सत्यवती शर्मा श्रादि प्रमुख कार्यकर्ता सत्याग्रह करते हुये गिरफ्तार कर लिये गये। मा. श्रादित्येन्द्र श्रीर युगल किशोर चतुर्वेदी पर सत्याग्रह के संचालन की जिम्मेदारी डाल दी गई। उन्होंने सर्वश्री रेवती शरण शर्मा, जगपत सिंह, दौलतराम शर्मा श्रादि साथियों के साथ श्रचनेरा (उत्तरप्रदेश) में श्रिवर लगाया। तत्पश्चात् उन्होंने मथुरा से सत्याग्रह का संचालन किया। यह श्रान्दोलन लगभग 8 माह चला, जिसमें 600 से श्रविक सत्याग्रही गिरफ्तार हुये। इनमें 32 महिलायें भी थीं। तारीख 25 अन्दूर्वर, 1939 को राज्यं सरकार श्रीर प्रजामण्डल के बीच समर्माता हो गया। इस समस्तीते के फलस्वरूप प्रजामण्डल का नाम बदल कर प्रजापरिषद् रख दिया गया। सरकार ने प्रजा परिषद् को मान्यता प्रदान कर दी। लगभग सभी राजनैतिक वन्दी रिहा कर दिये गये।

#### श्रलवर:

पं. हरिनारायण धर्मा ग्रीर श्री कुंज विहारी लाल मोदी के प्रयत्नों से सन् 1938 में अलवर राज्य प्रजामण्डल की स्थापना हुई। राज्य ने उसी वर्ष सरकारी पाठशालाग्रों में फीस-ग्रुद्धि कर दी। प्रजामण्डल ने इस वृद्धि का विरोध किया ग्रीर ग्रान्दोलन छेड़ दिया। फलस्वरूप सर्वथी हरिनारायण धर्मा, लक्ष्मणस्वरूप त्रिपाठी, इन्द्रसिंह ग्राजाद, नत्थूराम मोदी, ग्रार रावास्वरूप ग्रादि कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिथे गये। उन्हें राजदोह के ग्रीमयोग में सजायें हुई। इस ग्रान्दोलन के दीरान सरकारी स्कूल के एक ग्रव्यापक श्री भोलानाथ को राजदोहात्मक ग्रवृत्तियों के कारण राज्य सेवा से पृथक कर दिया। वे प्रजामण्डल में ग्रामिल हो गये। उन्हीं दिनों पुलिस ने एक वचकाना हरकत की। उसने प्रजामण्डल के ग्रलवर स्थित कार्यालय पर कंब्जा कर ताला लगा दिया। प्रजामण्डल के कार्यकर्तांग्रों ने कार्यालय पर पुनः कब्जा कर उस पर तिरंगा भण्डा फहरा दिया। सरकार ने कार्यकर्तांग्रों पर मुकदमा चलाया, जिसमें मास्टर भोला नाथ ग्रीर श्री द्वारिकादास गुप्ता को सजायें हुई।

सन् 1940 में राज्य द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के लिये अलवर की जनता से जबर-दस्ती चन्दा यसूल किया जाने लगा तो प्रजामण्डल ने इसका विरोध किया। पं. हरि-नारायण शर्मा और मास्टर भोलानाय को भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें कुछ समय वाद रिहा कर दिया। राज्य में राजनैतिक आन्दोलन का एक चरण समाप्त हुआ।

#### करौली:

करीली में राजनैतिक जाग्रति की गुरूग्रात करौली राज्य सेवक संघ के माध्यम से हुई। संघ के ग्रध्यक्ष मुंशी त्रिलोकचन्द माथुर ने सितम्बर, 1938 में प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी ग्रजमेर की एक शाखा करौली में स्थापित की। जब देश की ग्रन्य रियासतों में प्रजामण्डल बने तो श्री माथुर ने श्रप्रेल, 1939 में करौली में भी प्रजामण्डल की स्थापता की। प्रजामण्डल समय समय पर प्रस्ताव स्वीकार कर राज्य में शासन सुधार करने की मांग करता रहा। पर प्रजामण्डल ग्रीर राज्य के बीच कोई टकराव नहीं हुग्रा। श्री माथुर की मृत्यु के बाद सन् 1946 में चर्जा संघ के एक कार्यकर्ता श्री चिरंजीलाल शर्मा ने प्रजामण्डल की वागडोर सम्भाली।

### 56/राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम

घौलपुर :

श्री जवाला प्रसाद जिज्ञासु ग्रीर श्री जौहरीलाल इन्दु ने सन् 1934 में घौलपुर में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की। जिज्ञासु ने हरिजन उत्थान का भी कार्य गुरू किया। जिज्ञासु की इन प्रवृत्तियों से घौलपुर में बड़ी जाग्रति हुई। इसका एक लाभ यह हुग्रा कि जव सन् 1938 में दोनों कार्यकर्ताग्रों ने प्रजामण्डल की स्थापना की तो उन्हें जनता का बड़ा सहयोग मिला। प्रजामण्डल ने राज्य में उत्तरदायी शासन स्थापित करने की मांग की। राज्य ने दमनचक्र चलाया। श्री जिज्ञासु के पुत्र ग्रोम प्रकाश शर्मा तथा रामदयाल, रामप्रसाद, बांकेलाल, केशवदेव, केदारनाथ ग्रादि कई कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिये गये। ये वार्यकर्ता कई महिनों बाद जेल से रिहा किये गये। श्री जिज्ञासु ने राज्य से बाहर रह कर ग्रान्दोलन का संचालन किया। श्री इन्दु को राज्य से निर्वासित कर दिया गया। पर जब वे सन् 1940 में पाबन्दी तोड़ कर राज्य में घुसे तो उन्हें पकड़ लिया गया ग्रीर लगभग 5 साल बाद रिहा किया गया।

सिरोही के कुछ उत्साही युवकों ने बम्बई में सन् 1934 में प्रजामण्डल की स्थापना की थी जिसका उद्देश्य महाराव की छत्रछाया में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। इसी प्रकार का एक प्रयत्न सन् 1936 में सिरोही में भी किया गया। पर इन गतिविधियों का कोई विशेष परिणाम नहीं निकला। इन वर्षों में सिरोही के हाथल गांव में पैदा हुये श्री गोकुलभाई भट्ट बम्बई के विलेपारले क्षेत्र में काँग्रेस को संगठित कर रहे थे। सन् 1938 में हरिपुरा कांग्रेस में लिये गये निर्णय के अनुसार श्री भट्ट ने सिरोही पहुंच कर दिनांक 23 जनवरी, 1939 को भजामण्डल की स्थापना की। 8 सितम्बर, 1939 को गोकुलभाई ने सिरोही प्रजामण्डल के तत्वावधान में एक सार्वजनिक सभा की। पुलिस ने लाठी चार्ज किया। कई लोगों के चोटें ग्राई, जिसमें स्वयं श्री भट्ट भी सम्मिलत थे। गांधी जी ने ग्रपने पत्र "हरिजन सेवक" में इस घटना को ग्रपनी टिप्पणी के साथ प्रकाशित किया। उसी वर्ष श्री रामेश्वरदयाल अग्रवाल को प्रजामण्डल की गतिविधियों में भाग लेने के ग्रारोप में 8 माह जेल में रखा गया। इसी प्रकार श्री धर्मचन्द सुराना को 6 माह की सजा दी गयी। प्रजामण्डल के संस्थापकों में श्री गोकुलभाई भट्ट के ग्रलावा सर्वश्री धर्मचन्द सुरागा, घीसालाल चीधरी, रामेश्वर दयाल ग्रग्रवाल, बेलराज ग्रीर पूनमचन्द ग्रादि कार्यकर्ता थे।

शाहपुरा:

सुप्रसिद्ध बीजोलिया ग्रान्दोलन के कर्मठ नेता श्री माणिक्य लाल वर्मा मार्च 1938 में मेवाड़ में प्रजामण्डल की स्थापना हेत् साईकल पर सवार होकर निकल पड़े थे। वे जब शाहपुरा से होकर गुजरे तो वहाँ उन्हें सर्वश्री रमेशचन्द्र ग्रोभा ग्रीर लादूराम व्यास जैसे उत्साही नवयुवक मिल गये। वर्माजी की प्रेरणा से इन नवयुवकों ने सन् 1938 में शाहपुरा राज्य में प्रजामण्डल की स्थापना की। राज्य ने प्रजामण्डल की गतिविधियों में कोई दखल नहीं किया।

किशनगढ़:

किंशनगढ़ राज्य में श्री क्रान्तिचन्द्र चौथाग्गी के प्रयत्नों से सन् 1939 में प्रजा-मण्डल की स्थापना हुई । श्री जमाल शाह प्रजामण्डल के ग्रध्यक्ष ग्रीर श्री महमूद मन्त्री बनाये गये। राज्य की ग्रीर से प्रजामण्डल की स्थापना का कोई विरोध नहीं किया गया।

### राज्यों में राजनैतिक संगठनों की स्थापना/57

जैसा कि उपरोक्त विवरण से प्रकट होता है हरिपुरा कांग्रेस के निर्णय के फलस्वरूप राजस्थान की उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, अलवर, वीकानेर, भरतपुर, धौलपुर, कोटा, सिरोही, किशनगढ़, शाहपुरा आदि रियासतों में उत्तरदायी शासन स्थापित करने के उद्देश्य को लेकर प्रजामण्डल, प्रजा-परिषद् अथवा लोकपरिषद् के नाम से राजनैतिक संगठन स्थापित हो चुके थे। शेष राज्यों में भी थोड़ी बहुत राजनैतिक गतिविधियाँ चल रही थीं, पर वहाँ पर वाकायदा राजनैतिक संगठन वनने में काफी समय लगा। कहीं-कहीं तो पं. नेहरू द्वारा केन्द्र में अन्तरिम सरकार बना लेने के बावजूद भी ऐसे संगठन नहीं बन पाये।

# भारत छोड़ो ग्रान्दोलन भीर राजस्थान

तारीख 7 ग्रीर 8 ग्रगस्त, 1942 को बन्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति का अधिवेशन हुन्ना। इस अधिवेशन में महासमिति ने फैसला किया कि भारत की स्वतन्त्रता के लिये महात्मा गांधी के नेतृत्व में जन-संघर्ष ग्रुरू किया जाय। महासमिति ने एक ग्रीर महात्मा गांधी से इस नाजुक घड़ी में राष्ट्र का मार्ग-दर्शन करने की प्रार्थना की श्रीर दूसरी ग्रीर भारत की जनता से ग्रपील की कि संघर्ष के दौरान वे एक श्रनुशासित सिपाही की भांति महात्मा गांधी के ग्रावेशों का पालन करें।

वूसरे ही दिन अर्थात् 9 अगस्त, 1942 को प्रातः 5.00 बजे से पूर्व ही महात्मा गांधी और कांग्रेस के चोटी के नेता गिरपतार कर लिये गये। महात्मा गांधी ने गिरपतारी के पूर्व देशवासियों को अपने संदेश में स्वतन्त्रता के इस अन्तिम संग्राम में 'करो या मरो' (दू और डाई) का आह्वान किया। गांधी जी और कांग्रेस के अन्य नेताओं की गिरपतारी की देश में तीव्रतम प्रतिक्रिया हुई। जगह-जगह जुलूस, सभाओं और हड़तालो का आयोजन हुआ। विद्यार्थी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और पाठशालाओं मे वाहर आगये और आन्दोलन में कूद पड़ें। कल कारखाने वन्द हो गये। स्थान-स्थान पर रेल की पटरियां उखाड़ दी गयी। तार और टेलीफोन के तार काट दिये गये। देश के कई भागों में स्थानीय जनता ने समानान्तर सरकारें स्थापित कर दीं। उघर जवाब में ब्रिटिश सरकार ने भारी दमनचक्र चलाय। समाचार-पत्रों पर सेन्सर लगा दिया। जगह-जगह पुलिस ने गोलियां चलाई। हज़ारों आदमी मारे गये। लाखों गिरपतार कर लिये गये। देश की आजादी की यह सबसे बड़ी लढ़ाई थी। राजस्थान की जनता भी इस लड़ाई में पीछे नहीं रही।

 <sup>&</sup>quot;हरिजन", ता, 9 अगस्त, 1942 पृ. 263

<sup>2.</sup> प्रो. गंकर सहाय सक्सेना-"जो देश के लिये जिये" पृ. 139

जोधपुर :

जोधपुर राज्य में घटना चक्र ने इस तरह का रूप धारण कर लिया कि जिससे देश में भारत छोड़ो ग्रान्दोलन शुरू होने के पहले ही मारवाड़ लोक परिषद् ग्रीर राज्य के बीच संघर्ष शुरू हो गया। सन् 1941 में जोधपुर नगर पालिका के जुनाव हुए। इन चुनावों में मारवाड़ लोक परिषद् की विजय हुई। श्री जयनारायण व्यास स्वयं नगर पालिका के ग्रध्यक्ष चुने गये। नगर पालिका में रोज-मर्रा के कार्यों में सरकार की ग्रोर से दखल दिया जाने लगा। व्यासजी ने सरकार के इस रवये की ग्रालोचना की तो जोधपुर के प्रधान मंत्री सर डोनाल्ड फील्ड ने अपने एक पत्र में व्यास जी पर यह दोषारीपण किया कि उनका जनतंत्र में कोई विश्वास नहीं है और उनके विचारों का नाजी एवं फासिस्ट सिद्धान्तों से ग्रधिक सेल खाता है। इस सब कारणों से राज्य में एक बार किर राजनैतिक वातावरण खराब हो गया।

सितम्बर, 1941 में राज्य सलाहकार-परिषद् के चुनावों की घोषणा की गयी। लोक परिषद् ने चुनावों के बहिष्कार करने का निर्णय किया। इसी बीच लाटाकून्ता और लाग बागों की समस्या को तेकर चन्दावल और नीमांज के जागीर इलाकों में गम्भीर स्थिति पैदा हो गयी। परिषद् के कार्यकर्ताओं और जागीरदारों के बीच तनाव पैदा हो गया और आपस में भड़पें हो गयी। परिषद् के कार्यकर्ताओं के घर जला दिये गये, पर राज्य सरकार ने जागीरदारों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की। महारेमा गाँधी ने हरिजन के ता. 10 मई, 1942 के ग्रङ्क में इन घटनाओं की निन्दा की।

लोक परिषद् ने सर डोनांस्ड को ग्रंपने पद से हंटाने ग्रौर राज्य में उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिये ग्रांन्दोलन करने का निर्णय किया। ता. 25 मई, 1942 को श्री जयनारायण व्यास और परिषद के ग्रन्य सदस्यों ने जोधपुर नगरपालिका की सर्दस्यता से इस्तीफा दे दिया। व्यास जी ने लोक परिषद् का विधान स्थिगत कर ग्रपने ग्रांपकी पहला "डिक्टेटर" घोषित कर दिया। व्यास जी परिषद् के एक कार्यकर्ता फतेह राज जोशी के साथ तारीख 26 मई, 1942 को गिरफ्तार कर लिये गये।

राज्य में सत्याग्रह का दौर चल पड़ा इस आन्दोलन में जेल जाने वालों में प्रमुख ये सर्वश्री मयुरादास माथुर, स्वामी चेतनदास, श्रचलेश्वर प्रसाद शर्मा, राषाकृष्ण तात, देवनारायण व्यास, इसनराज चौपासनीवाला, पुरुषोत्तमदास नैयर, गणेशीलाल व्यास स्वामी कृष्णानन्द, श्रभयमल जैन, में वेरलाल सर्राफ, वंशीघर पुरोहित, रणाङोड़दांस गद्धानी, संत लाडाराम, सुमनेश जोशी, डा. श्रीचन्द जैसलमेरिया, केवलचन्द मोदी, श्री गोपाल मराठा, गोपालकृष्ण जोशी, मूलराज पुरोहित, युगराज बोड़ा, ग्रीर राषाकृष्ण पुरोहित (सभी जोधपुर से), सर्वश्री बालकृष्ण व्यास, बालकृष्ण थानवी, ग्रम्वालाल शर्मा, देवकरण थानवी, वालकृष्ण जोशी ग्रीर मनसुखलाल दर्जी (सभी फलौदी से), सर्वश्री मांगीलाल श्रिवेदी (चण्डावल), शिवदयाल दवे (नागौर), श्री कृष्णवत्त शर्मा (पीपाड़) चुन्नीलाल शर्मा (लाडनू), पुखराज (बिलाड़ा), माघोलाल सुयार (नीमाज) ग्रीर वासुदेव भटनागर (सोजत)। इनके ग्रलावा सत्याग्रह में जो महिलाएं गिरफ्तार हुई उनमें श्रीमती गोरजा देवी जोशी, श्रीमती सावत्री देवी भाटी, श्रीमती सिरेकवर व्यास ग्रीर श्रीमती राजकोर व्यास प्रमुख थीं।

<sup>1.</sup> सर डोनाल्ड का ज्यास जी को ता. 14 जुलाई, 1941 का पत्न।

<sup>2.</sup> स्व. श्री देवनारायण व्यास श्री जयनोरायण व्यास के सुपुत्र ये !

### 60/राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम

जेल में सत्याग्रहियों के साथ साधारण कैदियों की तरह व्यवहार किया गया। उन्हें खराब खाना दिया गया। उन्हें न तो समाचार-पत्र ही दिये गये, श्रीर न खुले में सोने की इजाजत ही दी गयी। इस पर व्यास जी सहित 41 सत्याग्रहियों ने जेल में मूख हड़ताल कर दी। श्र. भा. देशी राज्य लोक परिपद् के श्रध्यक्ष पं जवाहरलाल नेहरू ने श्री द्वारका नाथ काचरू श्रीर महात्मा गाँधी ने श्री श्री प्रकाश को स्थित का श्रध्ययन करने जोधपुर भेजा। दोनों की रिपोर्ट प्राप्त होने पर महात्मा गांधी ने जोधपुर की स्थिति पर 21 जून 1942 के 'हरिजन' श्रङ्क में पूरा सम्पादकीय लेख लिखा जिसमें उन्होने चेतावनी दी कि यदि श्री जयनारायण व्यास जेल में भूख हड़ताल के दौरान मर गये तो उसकी जिम्मेदारी उन लोगों पर होगी, जिनके द्वारा शिकायत दूर न करने के कारण उन्हें श्रीर उनके साथियो को मूख हड़ताल करनी पड़ी। इसी बीच मूख हड़ताल करने वाले एक कार्यकर्ता श्री बाल मुकन्द बिस्सा का स्वास्थ्य खराब हो गया। उन्हें काराग्रह से श्रस्पताल में ले जाया गया, जहाँ वे ता. 19 जून, 1942 को शहीद हो गये। श्रन्त में श्री प्रकाश ने बीच में पड़ कर राजनैतिक बन्दियों के साथ जेल में उचित व्यवहार करने की व्यवस्था करवाई।

8 म्रगस्त, 1942 को महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के साथ ही देश में "भारत खोड़ों" म्रान्दोलन छिड़ गया। इससे मारवाड़ में भी म्रान्दोलन में तेजी म्रायी। म्रब तक परिषद् के जो कार्यकर्ता संगठन की दिष्ट से बाहर थे, वे भी म्रान्दोलन में कूद पड़े। इनमें प्रमुख थे सर्ज श्री द्वारका प्रसाद पुरोहित, हरेन्द्र कुमार चौधरी, तुलसी दास राठी, छगन लाल पुरोहित, बछराज जोशी, (सभी जोधपुर से), सर्व श्री गोपाल लाल पुरोहित, शिवकरण थानवी, शंकर लाल स्वर्णकार ग्रीर सम्पत लाल कूंकड (सभी फलौदी से) म्रीर श्री गर्णेशराम चौधरी (लाडन्) म्रादि। इनके ग्रलावा जोधपुर से श्री गंगादास भी भ्रपती 17 वर्षीय राज्य सेवा को ठोकर मार कर सत्याग्रह में शामिल हुये। वे म्रपने पुत्र श्री तारक प्रसाद व्यास एवं परिवार के 7 सदस्यों सहित जेल में गये।

देश के अन्य भागों की तरह मारवाड़ का विद्यार्थी समाज भी भारत छोड़ों आन्दोलन के दौरान क्रान्तिकारी गतिविधियों में लग गया था। जोधपुर में अवटूबर, 1'942 में पहला बम केस हुआ, जिसमें सर्व श्री लालचन्द जैन, हरबल सिंह, सोहनमल लोढा, देवराज जैन, उगमराज मुग्गोत, प्रेमराज बोड़ा, मनोहर लाल और वाल किशन आदि युवा विद्यार्थी शामिल थे। उनका इरादा पुलिस लाइन्स के रेकार्ड रूम आदि को उड़ाने का था। पर वे लोग पकड़े गये और जेल में डाल दिए गए, जहाँ उन्हें अमानुषिक यातनायें दी गयीं।

दूसरे बम केस में अप्रेल, 1943 में गिरफ्तार किये गये युवकों में थे सर्व श्री जोरावर मल बोड़ा, रामचन्द्र बोड़ा, सूरज प्रकाश पापा, पारसमल खिवसरा, सीताराम सोलंकी, श्याम पांडे, श्याम सुन्दर व्यास, विजय किशान, किस्तूरचन्द पुरोहित और हरिश बनावर। इनमें से सर्व की जोरावर मल बोड़ा, रामचन्द्र बोड़ा और सूरज प्रकाश पापा को 8-8 वर्ष कारावास के अलावा जुर्माने की सजायें दी गयीं। शेप को 2 वर्ष से 4 वर्ष के कारावास की सजायें दी गयीं। इन युवकों ने बम बनाने का कारखाना स्थापित किया और जोधपुर में स्टेडियम, म्यूनिसिइल ऑफिस, रेजीडेन्सी और चर्च में बम विस्फोट किये थे जिससे सरकार में खलबली मच गयी।

राजस्थान में सन् 1942 के ग्रान्दोलन में जोधपुर राज्य का महत्वपूर्ण योग रहा। इस ग्रान्दोलन में लगभग 400 व्यक्ति जेल में गए।

8 नवम्बर, 1942 को जयपुर प्रजामण्डल के अध्यक्ष श्री हीरालाल शास्त्री ने जयपुर के प्रधान मंत्री सर मिर्जा को लिखा है कि समय आ गया है जबकि जयपुर की तरह जोधपूर में चल रहे ग्रान्दोलन का भी समाधान निकाला जाये। उन्होंने लिखा कि वे इस सम्बन्ध में जोधपूर के प्रधान मंत्री सर डोनाल्ड फील्ड के विचार जान लें ग्रीर यदि वे तैयार हों तो "मैं इस सम्बन्ध में लोक परिषद के नेता श्रों से वात कर सम-स्या का समाधान निकालने का प्रयत्न कर सकता है।" सर मिर्जा ने सर डोनाल्ड को इस सम्बन्ध में पत्र भी लिखा। पर जोघपूर में उस समय जैसी स्थिति थी, उसमें न तो सर डोनाल्ड ही और न श्री जयनारायण व्यास ही श्री शास्त्री की पहल का स्वागत कर सकते थे। फलतः आस्त्री जी के इस प्रयत्न का कोई फल नहीं निकला। श्री शास्त्री ने इस सम्बन्ध में एक और प्रयत्न मई, 1943 में किया, पर उसका भी कोई नतीजा नहीं निकंला।

21 नवम्बर, 1942 की रात्रि की केन्द्रीय काराग्रह जीवपुर में राजनैतिक बन्दियों को पीटा गया । सर्वे श्री व्यास, सुमनेश जोशी, छगन लाल चौपासनीवाला, मोती लाल आदि राजनैतिक बन्दियों को गम्भीर चोटें आई । इस दुर्घटना के तुरन्त बाद व्यास जी को कतिपय सत्याग्रहियों के साथ सिवाना किले में भेज दिया। सर्वे श्री मथुरादास माथूर, फतेहराज, गएोशराज व्यास ग्रीर राधाकृष्ण तात ग्रादि को जालीर किले में ग्रीर अन्य सत्याग्रहियों को दौलतपूरा किले में बन्द कर दिया गया। मेवाड:

7 ग्रगस्त, 1942 को वम्बई में कांग्रेस महासमिति के ऐतिहासिक ग्रधिवेशत के अवसर पर महात्मा गांथी के सानिध्य में हुई रियासती नेताओं की बैठक में भाग लेकर श्री माणिक्य लाल वर्मा बाहर ग्राये तो इन्दीर के एक मित्र ने उनसे पूछा कि काँग्रेस द्वारा छेड़े जाने वाले भारत छोड़ो आन्दोलन के संदर्भ में मेवाड प्रजा मण्डल की क्या स्थिति रहेगी तो उन्होंने तत्क्षण उत्तर दिया "भाई हम तो मेवाडी हैं, हर बार हर-हर महादेव बोलते आये हैं, इस बार भी बोलेंगे। स्पष्ट था किसी भी अखिल भारतीय म्रान्दोलन से मेवाड़ या किसी भी रियासत की जनता कैसे ग्रलग रह सकती थी ?

वर्मा जी जानते थे कि मेवाड़ में घुसते ही उन्हे गिरफ्तार कर लिया जायेगा। श्रतः उन्होने बम्बई से लौटते हुये रतलाम व नीमच ग्रादि स्थानों से ही मेवाइ प्रजा मण्डल के कार्य-कत्तात्रों को भावी ग्रान्दोलन सम्बन्धी ग्रावश्यक निर्देश जारी कर दिये। वर्मा जी ने उदयपुर पहुंच कर प्रजामण्डल के कार्यकर्ताध्यो से विचार-विनिमय किया। उन्होंने 20 ग्रगस्त, 1942 को बम्बई में लिये गये किर्णय के श्रनुसार महाराएगा को श्रन्धी-मेटम दिया कि वे 24 घण्टे के भीतर ब्रिटिश सरकार से सम्बन्ध विच्छेद कर दें, ग्रन्यथा भ्रान्दोलन का सामना करें। दूसरे ही दिन 21 श्रगस्त को 12 वजे वर्मा जी गिरपतार कर लिये गये। राजधानी में पूर्ण हड़ताल हो गयी। तांग, खूमचे वाले एवं सब्जी वालों तक ने अप्रपा-ग्रपना धन्धा बन्द कर दिया। सारे नगर में काम काज ठप्प हो गया। मेवाड़ के कीने-कीने में म्रान्दोलन फैल गया। इसके साथ ही साथ प्रजामण्डल के कार्य-कर्ता और सहयोगियों की गिरफ्तारियों का सिलसिला गुरू हो गया।

प्रो. शंकर सहाय सबसेना-"जो देश के विए जिए" व. 140-141

ज्ययपुर से सर्व श्री भूरे लाल बया, बलवन्त सिंह मेहता, परसराम अग्रवाल, दयार्गेकर क्षोत्रिय, मोहन लाल सुखाड़िया, मोती लाल तेजावत, मोहन लाल तेजावत, श्रम्बालाल जोशी, वीरभद्र जोशी, हीरालाल कोठारी (बैंक वाले), प्यार चंन्द विश्नोई, रंगलाल मारवाड़ी और रोशन लाल बोदिया ग्रादि प्रमुख व्यक्ति गिरफ्तार हुये। उदयपुर में महिलायें भी पीछे नहीं रहीं। वर्मा जी की सहध्मिणी श्रीमंती नारायंणी देवी वर्मा ग्रापन 6 माह के इकलौते पुत्र श्री दीनवन्धु को गोद में लिये जेल गयीं। उनकी पुत्रो सुशीला ने भी श्रपने माता-पिता के पद चिन्हों का श्रनुसर्ण किया। श्री बिंहनीई की धर्म पित श्रीमती भगवती देवी, भी जेल गयीं। सलू बर से पेन्टर श्री घनश्याम राव गिरफ्तार हुये।

म्रान्दोलन के दौरान उदयपुर में महाराणां कॉलेंज भीर मन्य शिक्षण संस्थाएँ कई दिनो तक बन्द रही। छात्रों ने नगर में म्रान्दोलन को तीव्रतम बना दिया। लगंभग 600 छात्र गिरफ्तार कर लिये गये, जिन्हें कुछ दिनों बाद रिहा कर दिया 'गया। कुछ छात्रों ने तोड़-फोड़ के कार्यों में भी भाग लिया। राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री शिव-चरण माथुर ने उन दिनों ग्राने साथियों के साथ गुना-कोटा के बीच रेल्वे के एक पुले को डाइनेमाइट से ध्वस्त कर दिया।

मेवाड़ में संघर्ष का दूसरा महत्वपूर्ण केन्द्र था नार्थद्वारा । उद्यंपुर में वॅमीजी श्रीर सुखाड़िया जी की गिरफ्तारी के साथ ही साथ नायद्वारा में हंड़तालो श्रीर जुलूंसों की घूम मच गयी। सर्वश्री नरे द्वपाल सिंह चौधरी, राजेन्द्र सिंह चौधरी, नानालाल कांबरा, कण्जू लाल पोरवाल, किशनलाल गुर्जर, पुरुषोत्तम हिटलर, श्रीमती गंगाबाई, नवनीत चौधरी, मदन मोहन सोमटियां श्रीर रत्न लॉल कर्रणांवट श्रादि कार्यकर्त्तों श्रीर सञ्चान्त नागरिक गिरफ्तार कर लिये गये। राजंसमन्द से श्री मंवर लाल श्राचार्य गिरफ्तार हुये।

भीलवाड़ा जिले में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उनमें थे सर्व श्री रूपलाल सोमाणी और रामचन्द वैद्य (भीलवाड़ा), उमराव सिंह ढ़ांबरिया और माणिक राम नुवाल (वनेडा) श्री मथुरा प्रसाद बैद्य (जहाजपुर) एवं श्री प्रभु दासे बैरागी (हमीरगढ़)।

चित्तीड़ जिले से श्री गीकुल लाल धाकड़, हेमराज धाकड़ श्रीर बिरदी चन्द धाकड़ (तहसील बेग्ं), गुलाब चन्द मेवाडी, फूलचन्द बया, शोभा लाल सुनार, शंकर देव

भारतीय (कर्पासन) श्रौर जयंचन्द मोहिल (छोटी सादड़ी) जैल गये।

वनेड़ा के श्री कनक "मधुकर" सम्पादक "नवजीवन" श्रजमेर में गिरफ्तार कर लिये गये। इसी तरह सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी योद्धा श्री रमेश चन्द्र व्यास ब्रिटिश सरकार द्वारा श्रान्दोलन छिड़ते ही गिरफ्तार किये जाकर श्रजमेर सेन्ट्रल जेल में नज्रवन्द कर दिये गये।

श्रीमती सुशीला राजस्थान के पूर्व मुख्य मंत्री श्री शिव चरएा मायुर की धर्म पिल है।

<sup>1.</sup> श्री दीसवन्धु सन् 1981 मे उदयपुर से लोकससा के सदस्य चुने गये।

<sup>3.</sup> श्री मायुर सन् 1968 69 में भीलवाड़ा से लोकसभा के सदस्य रहे। मन् 67 में वे राजस्यान के शिक्षा मली वने। इसके बाद 77-80 की लवधि की छोड़कर वे वरावर राज्य मंत्री मण्डल में रहे। जून, 81 में वे राजस्थान के मुख्य मली बने। 23 फरवरी, 85 को उन्होंने विधान सभा के चुनावों के दौरान डीग में हुये 'मानसिंह' हत्या काण्ड, को लेकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया।

मेवाड़ में सन् 1942 के ग्रान्दोल में छात्रों के ग्रलावा प्रजा मण्डल के लगभग 500 कार्यकर्ताओं ग्रीर सहयोगियों ते कृष्ण मन्दिर की यात्रा की।

मेवाड़ के प्रधान मंत्री सर टी. विजयराधवाचार्य को यह अफसोस था कि जयपुर श्रीर ग्वालियर की तरह से मेवाड़ में आन्दोलन को रोका नहीं जा सका। आन्दोलन के दौरान मेवाड़ सरकार के इशारे पर ग्वालियर के कितपय कार्यकर्ताओं ने जेल से श्री वर्मा जी से मुलाकात की श्रीर सलाह दी कि वे आन्दोलन को वापिस लेने को तैयार हो तो मेवाड़ सरकार राज्य में उत्तरदायी शासन स्थापित करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने को तैयार हो जायेगी। वर्मा जी ने उन्हें उत्तर दिया कि यह संवर्ष राज्य में उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिये नहीं वरन सारे देश की स्वतन्त्रता के लिये छेड़ा गया है, जिसे देश के नेता ही वापिस ले सकते हैं। ग्वालियर प्रजामण्डल के नेता लिजत होकर अपने राज्य को लीट गये।

जयपुर : 🕐

अगस्त सन् 1942 के आस्दोलन में ज्यपुर राज्य प्रजामण्डल की भूमिका विवादा-स्पद रही। उस समय प्रजामण्डल के अध्यक्ष श्री हीरा लाल शास्त्री श्रीर महास्त्री श्री कपूरंचत्व पाटनी थे। काँग्रेस सहासमिति के वस्वई श्रधिवेशन के अवसर पर हुये रिया-सती सम्मेलन में जयपुर प्रजामण्डल की श्रोर से श्री शास्त्री ने भाग लिया था। इस सम्बन्ध में शास्त्री जी ने अपनी आरम कथा में निम्न विवादण दिया है:

'श्राने वाले संवर्ष की तैयारी के तौर पर काँग्रेस महास्मिति की वैठक के समय देशी राज्यों के कार्यकर्ताओं की बैठक भी 8 अगस्त की वस्वई में हुई थी। किसी ने राजाओं को लिखे एक मुसविदा तैयार किया था, उसमें राजाओं को लिखन के लिये एक मुसविदा तैयार किया था, उसमें राजाओं को लिखन के लिये खास बात यह श्री कि या तो ग्रंगेजों से लड़ो या 24 घण्टे के भीतर प्रजामण्डल को राज सम्भला दो। उस मस्विदे पर विचार होता उसके पहले ही गाँधी जी ग्रादि पकड़े जा चुके थे ग्रीर देशी राज्यों में क्या हुग्रा, इस विषय में कुछ भी फ़्रीसला नहीं हो सका। सहाराजा को यह लिखन की बात मेरे नहीं जंच रही थी कि या तो न्नाप ग्रंगे जों से लड़ो या 24 घण्टों के भीतर प्रजामण्डल को राज सम्भला दो।''

शास्त्री जी ने अपनी आतम कथा में महात्मा गाँधी द्वारा सम्मेलन में दिये गये भाषण का कोई उल्लेख नहीं किया है। श्री माणिक्य लाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामण्डल की श्रीर से उक्त सम्मेलन में भाग लिया था। वर्माजी ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि सम्मेलन में गाँधी जी से विचार विनिमय करने के बाद वे बाहर आये तो शास्त्री जी और हरिभाऊ जी से मुलाकात हो गयी। उन्होंने शास्त्री जी से पूछा 'किहिये गाँधी जी की सलाह के सम्बन्ध में आपका क्या विचार है ?'' शास्त्री जी उत्तर दिया कि उनकी समभ् में नहीं आता कि आखिर राजा लोग अभी जो का साथ कैसे छोड़ेंगे।

जब सर मिर्जा इस्माइल जयपुर के प्रधान मंत्री होकर आये तो उन्होंने श्री शास्त्री से अच्छे सम्बन्ध स्थापित कर लिये थे। इसमें श्री जी. डी. बिड्ला ने भी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, जैसा कि सर मिर्जा और श्री विड्ला के बीच जुलाई, सन् 1942 में हुए पत्र-व्यवहार से प्रकट है। अजब शास्त्री जी वस्वई से लीटे तो उन्होंने प्रजामण्डल

<sup>1.</sup> श्री हीरालाल शास्त्री—"प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र", पृ. 70-71

<sup>2.</sup> प्रो. शंकर सहाय सक्सेना - जो देश के लिये जिये, पू.-140

प्रो. शंकर सहाय सक्सेना—, , , पृ. 144-146

की कार्य समिति और साधारण समिति की बैठक बुलाई। इन बैठकों में प्रजामण्डल ने देश की आजादी की मांग की और नेताओं की गिरफ्तारी की निन्दा की। इसके साथ ही इन बैठकों में जल्दी से जल्दी उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिये कहा गया। महा-राजा की श्रोर से प्रजामण्डल को उत्तर मिला कि "महाराजा की नीति राज-काज में जनता को शामिल करने की है।" प्रजामण्डल को उत्तर से संतोष हो गया। उसके सामने आन्दोलन छेड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं था। सर मिर्जा निश्चित्त हो गये कि देश के अन्य भागों की तरह जयपुर को जन-सघर्ष का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने 14 श्रमस्त के अपने पत्र में हींग मारते हुए जयपुर के पोलीटिकल एजेन्ट मेजर पाउल्टन को सूचित किया कि यह विश्वास करने के लिये अच्छे कारण हैं कि जयपुर प्रजामण्डल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सहानुभति में कोई कार्यवाही नहीं करेगा।

जयपुर प्रजामण्डल में एक ऐसा वर्ग था जो किसी भी कीमत पर जयपुर को काँग्रेस के प्रखिल भारतीय ग्रान्दोलन से ग्रलग रखने को तैयार नहीं था। इस वर्ग के नेता थे बाबा हरिशचन्द्र, श्री रामकरण जोशी, श्री दौलतमल भण्डारी ग्रीर श्री हंस डी. राय। इस गुट की तरफ से श्री भण्डारी ने 16 ग्रास्त, 1942 को शास्त्री जी से मेट की ग्रीर उनके सामने ग्रपने साथियों का दिष्टकोण रखा। शास्त्री जी ने श्री भण्डारी का तर्क स्वीकार कर लिया। उन्होंने 17 ग्रास्त की शाम को जयपुर में एक सार्वजनिक सभा में ग्रान्दोलन का श्री गणेश करने का वादा किया। पूर्व निश्चित कार्यक्रम के ग्रमुसार जयपुर में सार्वजनिक सभा हुई, परन्तु शास्त्री जी ने ग्रपने भाषणा में भ्रान्दोलन की घोषणा करने की बजाय राज्य सरकार के साथ हुई समभौता वार्ता के बारे में प्रकाश डाला। इस प्रकार जहाँ तक प्रजामण्डल का प्रश्न था, स्थित यथावत रह गयी। इन हालात पर प्रसन्तता प्रकट करते हुए श्री जी. डी. बिड्ला ने ग्रपने 11 सितम्बर, 1942 के पत्र में सर मिर्जा को लिखा—''ग्राप जयपुर राज्य में शान्ति कायम रखने में सफल हुए हैं। निश्चय ही शास्त्री जी इसमें ग्रापकी सहायता कर रहे हैं। मैं उनके निरन्तर सम्पर्क में हैं।

शास्त्री जी के रवैये की जयपुर में श्रीर जयपुर से बाहर भारी श्रालोचना हुई। इघर प्रजामण्डल के वावा हिरशचन्द्र वाले गुट ने शास्त्री जी द्वारा श्रपनायी गयी सम-भौता नीति के विरुद्ध श्राजाद मोर्चा स्थापित कर श्रान्दोलन छेड दिया। शास्त्री जी दुविधा में पड़ गये। इस बार उन्होंने साहस बटोर कर श्रपने 16 सितम्बर, 1942 के पत्र द्वारा प्रधाम मंत्री सर मिर्जा को अल्टीमेटम दे दिया कि वे (शास्त्रीजी) प्रजामण्डल के विधान को स्थिगत कर जयपुर की जनता का श्राह्मान कर रहे हैं कि वह महात्मा गांधी के निर्देशानुसार भारतीय श्राजादी के संग्राम में पूरी शक्ति के साथ जुट जाएं। शास्त्री जी द्वारा श्रंग्रेजी में लिखे गये उस पत्र के मुख्य-मुख्य श्रंश यहाँ हिन्दी में दिये जाते हैं—

<sup>1.</sup> श्री हीरालाल शास्त्री—''प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र'' पृ. 71

<sup>2.</sup> प्रो. शंकर सहाय सक्सेना-- "जो देश के लिये जिये", पृ. 147

<sup>3.</sup> श्री बी. एल. पानगड़िया--"राजस्थान का इतिहास", पृ. 199-200

<sup>4.</sup> प्रो. शंकर सहाय सबसेना-"जो देश के विये जिये", पृ 148

"मैं यह महसूस करता हूँ कि मैं अपना यह पत्र आपको अपने खून से लिखूँ। क्योंकि मैं आपको अपने एक ऐसे निर्णय से सूचित करना चाहूँगा कि जिसकी अचानक ही आप मेरे से अपेक्षा नहीं कर सकते थे।

"मैं जानता हूँ कि महाराजा जयपुर विना अपना अस्तित्व समाप्त किये न तो विदिश सरकार से सम्बन्ध विच्छेद कर सकते हैं और न राज्य में उत्तरदायों शासन की घोषणा ही कर सकते हैं। इस विचार ने मुक्ते यर्थाथवादों होने के लिये मजबूर कर दिया या और इसी कारण मैं महाराजा सा. और उनकी सरकार से सीधी लढ़ाई टालने के लिये सहमत हुआ था।

"मेरा महाराजा से व्यक्तिगत सम्पर्क नहीं है। इसलिये उनके वारे में मैं श्रिष्ठिक कुछ नहीं कह सकता। पर मैं व्यक्तिगत अनुभव से आपको जानता हूं कि आप जयपुर की जनता की तहेदिल से सेवा करना चाहते हैं और मेरा ख्याल है कि महाराजा साहव भी दिल से जनता की भलाई चाहते हैं। पर जब मैं देखता हूं कि जयपुर की जनता का शीत वर्ग देश में चल रहे कि की र महान संग्राम में भाग लेने को ग्रातुर है, तो ये सब बातें गोण हो जाती हैं।

"जब से मैंने यह पत्र लिखना शुरू किया में बरावर सोच रहा हूं कि क्या प्रव भी किसी तरह इस संकट को टाला जा सकता है। मुक्ते मालूम है कि आप या महाराजा इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कर सकते। मुक्ते यह भी मालूम है कि संघर्ष को टालने की मेरी दिली ख्वाहिश होते हुये भी मैं कुछ नहीं कर सकता। भारत की जनता जिसमें जयपुर भी शामिल है, ब्रिटिश जूए को उतार फैंकने के लिये कटिबद्ध है, जबिक महाराजा जयपुर चाहे वे स्वयं भी जूए से थक गये हों, उसे फैंक कर भारत की जनता, द्वारा छेड़े गये संग्राम में शामिल होने का साहस नहीं कर सकते। इन परिस्थितियों में यह ग्रनिवार्य हो गया है कि महाराजा के विरुद्ध, जो ब्रिटिश सम्राट के एक मातेहत है, सीधा संघर्ष शुक् किया जाये।

शास्त्री जी का यह पत्र वस्वई में हुये रियासती नेताग्रों के सम्मेलन में दी गयी गांधी जी की सलाह के सर्वथा श्रमुरूप था। अन्य रियासतों के नेताग्रों ने भी श्रान्दोलन शुरू करने के पूर्व लगभग इसी प्रकार के पत्र अपनी-अपनी रियासतों के शासकों को लिखे थे। शास्त्री जी ने अपने इस पत्र में समभौते की किसी प्रकार की गुन्जायण नहीं छोड़ी थी।

राज्य सरकार को दिये गये अल्टोमेटम की सार्वजिनिक घोषणा शास्त्री जी अगले ही दिन अर्थात् ता. 18 सितम्बर को करने वाले थे, पर वह शुभ दिन आया ही नहीं। शास्त्री जी का अल्टोमेटम पाते ही सर मिर्जा ने उनको अपने पत्र में लिखा कि आपके पत्रों से मुक्ते गहरा घक्का लगा है और पीड़ा हुई है। मैं तहे दिल से चाहता हूं कि आप अब भी राज्य में आन्दोलन का विचार छोड़ दें। सर मिर्जा ने शास्त्री जी को बार्ता के लिये आमन्त्रित किया। शास्त्री जी उनसे मिले। तुरन्त ही शास्त्री जी और सुरकार के बीच

श्री हीरालाल शास्त्री "प्रत्यक्ष जीवन गास्त्र" पु. 357-359 मूल पत्त ग्रंग्रेजी में । मूलपत्त की प्रति परिशिष्ठ (3) पर देखिये ।

<sup>2.</sup> मूल पत्न की प्रति परिणिष्ठ (4) पर।

### 66/राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम

एक "जेन्टलमेन्स एग्रीमेन्ट" हो गया । इस समभौते के फ्रलस्वरूप शास्त्री जी ने महाराजा के विरुद्ध संघर्ष छेड़ने का विचार त्याग दिया ।

शास्त्री जी के अनुसार "जैन्टलमेन्स एग्रीमेन्ट" द्वारा सरकार ने प्रजामण्डल की मुख्यतः निम्न मांगें स्वीकार कर ली ।1

- युद्ध के लिये अंग्रेजों को राज्य आगे जन धन की सहायता नहीं देगा ।
- 2. प्रजामण्डल को राज्य में शान्तिपूर्वक युद्ध विरोधी श्रभियान चलाने की स्वतन्त्रता होगी।
- 3. राज्य द्वारा जनता को उत्तरदायी शासन देने की दिन्ट से कार्यवाही जल्दी से जल्दी शुरू की जायेगी।

इस समभौते के सम्बन्ध में शास्त्री जी ने दावा किया कि "जयपुर महाराजा श्रीर जयपुर प्रजामण्डल ब्रिटिश सरकार के मुकाबले में तत्वतः बहुत कुछ एक हो गये थे। श्रास्त्री जी का यह दावा किसी भी तटस्थ व्यक्ति के गले में उतरने लायक नहीं था। शास्त्री जी द्वारा सर मिर्जा को दिये गये अल्टीमेटम में केवल एक मांग थी और वह थी कि महाराजा ब्रिटिश सरकार से सम्बन्ध विच्छेद कर दें। राज्य सरकार द्वारा जिन मांगों को स्वीकार करना बताया गया वे "अल्टीमेटम" का श्रंग थी ही नही। फिर इस "जिन्टलमेन्स एग्रीमेन्ट" की न तो हम सम्मानजनक कह सकते हैं और न समभौता ही। सर मिर्जा एक सफल सौदागर सिद्ध हुये। वे विना कुछ दिये लिये ही प्रजामण्डल को निष्क्रय बनाने मे कामयाव हो गये। शास्त्री जी के इस कदम की राजनैतिक क्षेत्रों में बड़ी ग्रालोचना हुई। उनके एक अनन्य साथी श्री टीकाराम पालीवाल (भूतपूर्व मुख्य मन्त्री) ग्राज भी महसूस करते हैं कि हम लोगों ने भारत छोड़ो आन्दोलन में भाग न लेकर एक राजनैतिक भूल की थी।

इधर आजाद मोर्चे ने अपना आन्दोलन जारी रखा। इस आन्दोलन में सर्वश्री हिरिशचन्द्र शास्त्री (बाबा), दौलतमल भण्डारी, गुलाबचन्द्र कासलीवाल, चन्द्रशेखर शर्मा, राधेश्याम शर्मा, श्रोमदत्त शास्त्री, चिरंजीलाल मिश्रा, मदनलाल खेतान, मुक्तिलाल मोदी, रामकरण जोशी, विजयचन्द जैन, अलाबक्ष चौहान, मास्टर आनन्दीलाल नाई, अंवरलाल सामोदिया, मोहन लाल आजाद, गोपालदत्त वैद्य आदि कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिये गये। उक्त कार्यकर्ताओं के अलावा राजस्थान चर्छा संघ के कर्मचारी और सैकड़ो अन्य नागरिकों ने आन्दोलन में भाग लेकर जयपुर की बात रख ली। 'जेन्टलमेन्स एग्रीमेन्ट'' के अनुसार राज्य सरकार को इन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार नहीं करना चाहिये था, पर उन्हें गिरफ्तार कर राज्य सरकार ने शास्त्री जी के साथ हुए समभौते का उल्लंघन किया।

"भारत छोड़ो" श्रान्दोलन के दौरान श्रजमेर जेल तोड़ कर श्राये हुये श्री रघुराजिंसह ने श्री रत्नाकर भारतीय और श्री रावेश्याम टीकीवाल को क्रान्तिकारी कार्यों की शिक्षा दी। उन्होंने उनको वम बनाना सिखाया। दोनों युवकों ने 2—3 स्थान पर वम विस्फोट करने का ग्रसफल प्रयत्न भी किया। आन्दोलन में जयपुर के कॉलेज और स्कूल के विद्यार्थियों ने भी भाग लिया। उन्होंने कई दिनों तक शिक्षण संस्थाओं में हड़ताल रखी।

सर्व सेवा संघ के ग्र. भा. अध्यक्ष ग्रीर सर्वोदयी नेता श्री सिद्धराज ढढ्डा ज्यपुर के

<sup>1.</sup> श्री हीरालाल शास्त्री—"प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र" पृ. 71

<sup>2.</sup> श्री हीरालाल शास्त्री—"प्रत्यक्ष जी शास्त्र", पृ. सं. 73

निवासी ये। सन् 1942 में उन्होंने कलकत्ता में चैम्बर आँफ कामर्स के सचिव पद से इस्तीफा दे दिया। वे भारत छोड़ो झान्दोलन के सिलसिले में पकड़े गये और 2 वर्ष तक वांगारिसी जैल में रहे।

#### कोटा:

कोटा राज्य मण्डल के नेता श्री ग्राभित्र हरि ने कोटा के प्रतिनिधि के रूप में ता.
7 व 8 ग्रास्त, 1942 को कांग्रेस महासमिति व रियासती कार्यकताग्रों की बैठकों में भाग लिया। उनके बम्बई से लीटते ही वे ता. 13 ग्रास्त को ही गिरफ्तार कर लिये गये। प्रजामण्डल के ग्राम्यक्ष श्री मोतीलाल जैन ने बम्बई में लिये गये निर्ण्य के श्रनुसार तर.
17 ग्रास्त को महाराजा को अस्टीमेटम दिया कि वे शीघ्र ही ग्रंगेजों से सम्बन्ध विच्छेद कर दें। फलस्वरूप सरकार ने प्रजामण्डल के कार्यकर्ताग्रों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें प्रमुख थे सर्वश्री ग्राम्युदयाल सबसेना, बेणीमाध्व शर्मा, मोतीलाल जैन ग्रीर हीरालाल जैन। उक्त कार्यकर्ताश्रों की गिरफ्तारी के बाद श्री नायूलाल जैन ने ग्रान्दोलन की बागड़ीर सम्माली। उनके नेतृत्व में कोटा के युवकों ने पुलिस को बेरकों में बन्द कर शहर कोतवाली पर ग्रंधिकार कर लिया ग्रीर उस पर तिरंगा भण्डा फहरा दिया। जनता ने नगर का प्रशासन ग्रंपने हाथ में ले लिया। लगभग दो सप्ताह बाद जनता ने, महारावल के इस श्राम्वासन पर कि सरकार दमन का सहारा नहीं लेगी, शासन पुन: महारावल को सौंपा। गिरफ्तार कार्यकर्ती रिहा कर दिये गये।

### भरतपूर:

महात्मा गांची ग्रीर कांग्रेस के ग्रन्थ शीर्पस्थ नेताग्रों के वम्बई में गिरफ्तार होते ही भरतपुर राज्य प्रजा परिपद् ने ता. 10 ग्रगस्त, 1942 को राज्य में ग्रान्दोलन छेड़ दिया। परिपद् के कार्यकर्ता मास्टर ग्रादित्येन्द्र, सर्वश्री जुगल किशोर चतुर्वेदी, जगपित सिंह, जीवाराम, पूर्ण सिंह, रेवती गरण, हुवमचन्द, घनश्याम शर्मा, गौरीशंकर मित्तल ग्रीर रमेश शर्मा गिरफ्तार कर लिये गये। उन्हीं दिनों दो युवक श्री गिरधारी सिंह पंथना ग्रीर रोशन ग्रायं ने डाकखानों ग्रीर रेल्वे स्टेशनों के तोड़-फोड़ की योजना बनाई। दोनों ही पकड़े गये। उन्हें 6-6 माह की जेल ग्रीर जुमिन की सजा हुई। ग्रान्दोलन चल ही रहा था कि राज्य में भयद्भर वाढ़ ग्रा गयी, जिसमें जन-धन की भारी हानि हुई। ग्रतः प्रजा परिपद् ने ग्रान्दोलन स्थगित कर राहत कार्यों में लगने का निर्णय किया। राज्य के प्रधानमंत्री श्री के. पी. एस. मेनन ने परिपद् के इस निर्णय का स्वागत किया। दोनों पक्षों में वार्ता शुरू हुई। सरकार ने निर्वाचित सदस्यों के बहुमत बाली विधान सभा बनाना स्वीकार कर लिया। सरकार ने ता. 16 ग्रवटूवर, 1942 को प्रजा मण्डल के सभी कार्यकर्ताग्रों को रिहा कर दिया।

#### शाहपुराः

भारत छोड़ो ब्रान्दोलन गुरू होने के साथ ही साथ ग्राहपुरा राज्य प्रजामण्डल ने राजाधिराज को ग्रल्टीमेटम दिया कि वे ग्रंग्रेजों से सम्बन्ध विच्छेद कर दें। फलस्वरूप प्रजामण्डल के कार्यकर्ता सर्वश्री रंमेणचन्द्र ग्रोभ्रा, लादूराम व्यास ग्रीर लक्ष्मीनारायण कांटिया गिरफ्तार कर लिये गये। उन्हें ग्राहपुरा से हूर ढिकोला के किले में बन्द कर दिया श्रीर बाद में ग्रजमेर जेल में भेज दिया। ग्राहपुरा के ग्रो. ग्रसावा पहले ही ग्रजमेर में गिरफ्तार कर लिये गये थे। उनका कार्य क्षेत्र उन दिनों ग्रजमेर में ही था।

#### वीकानेर:

जैसा कि पूर्व के अध्याय में बताया गया है, बीकानेर में जूलाई, 1942 में सुप्रसिद्ध एडवोकेट श्री रधुवरदयाल गोयल ने बीकानेर राज्य परिषद् की स्थापना की। महाराजा गंगासिंह ने एक सप्ताह के भीतर ही श्री गोयल को राज्य से निर्वासित कर दिया। उन्होंने ता. 29 सितम्बर को राज्य द्वारा लगायी गयी पाबन्दी को तोड़ कर राज्य में प्रवेश किया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया ग्रौर 1 वर्ष की सजा दे दी गयी। कुछ समय बाद श्री गोयल के दो साथी सर्वश्री गंगादास कौशिक श्रीर दाउदयाल श्रांचार्य भी गिरफ्तार कर लिये गये। इन्हीं दिनों श्री नेमीचन्द आंचलिया ने अजमेर से प्रकाशित एक साप्ताहिक में लेख लिखा जिसमें बीकानेर राज्य मे चल रहे दमन कार्य की निन्दा की गई। राज्य सरकार ने श्री ग्रांचिलिया पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया । उन्हें 7 वर्ष का कठोर कारा-वास का दण्ड दिया गया। उस समय वीकानेर राज्य में तिरंगा भण्डा फहराना अपराध माना जाता था। अतः राज्य के कार्यकर्ताओं ने दिसम्बर, 1942 में भण्डा सत्याग्रह शुरू कर भारत छोडो म्रान्दोलन में म्रपना योगदान दिया। इसमें सर्वभी किसन गोपाल गट्टड, रामनारायण शर्मा और मंघाराम वैद्य आदि ने भाग लिया। ये सब पुलिस के कौप के भाजन हुए। महाराजा गंगासिह के निरंकुश शासन काल में श्रसंगठित कार्यकर्ता सन् 1942 मे इससे अधिक कुछ न कर पाये। वस्तुतः उन दिनों बीकानेर राज्य राष्ट्रीय प्रान्दोलन से सुरक्षित माना जाता था। इसलिये मरहठा लाइट इन्फेन्टरी की इकाइया यदाकदा मध्य एशिया श्रीर यूरोप को जाती हुई बीकानेर में मुकाम करती थी। डूंगर कॉलेज, बीकानेर के एक ब्राचार्य डॉ. वी. एल. तालेकर इन्फेन्टरी के युवक ग्रफसरो से सम्बन्ध स्थापित करते और उनसे छोटे बडे हथियार प्राप्त कर क्रान्तिकारियों को उत्तर प्रदेश भेजते । डॉ. तालेकर कान्तिकारी-म्रान्दोलन की शिक्षा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय मे ले चुके थै। ग्राश्चर्य की बात थीं कि यह सब सर गंगासिंह की सरकार के नाक के नीचें हम्रा। 'गन-र्गान' का यह भेव देश के म्राजाद होने के बाद खुला। तब तक न अग्रेज रहे और न महाराजा ही।

#### भ्रलवर:

भारत छोड़ों ग्रान्दोलन गुरू होनै के साथ ग्रलवर और राज्य के अन्य कस्बों में हड़तालों और जुलूसो का दौर गुरू हुगा। श्री कुंजविहारी लाल मोदी को राज्य ने नज्रवन्द कर दिया। पर राज्य ने दमन से काम नहीं लिया। अतः आन्दोलन ने विशेष जोर नहीं पकड़ा। ग्रान्दोलन के दौरान सर्व श्री शोभाराम, रामचन्द्र उपाध्याय और कृपा दयाल माथुर ग्रादि वकीलों ने वकालत छोड़ दी। लाला काशीराम गुप्ता ने राजा महेन्द्र प्रताप, एवं पं. श्रीराम शर्मा जैसे भूमिगत क्रान्तिकारियों को अपने कारखाने में छिपाये रखा।

### जैसल मेर

जैसलमेर ग्रभी भी ग्रन्धेरे युग से गुजर रहा था। राज्य में सन् 1937-38 में सर्वश्री शिवशंकर गोपा, जीतमल जग शी, मदनलाल पुरोहित, मगनलाल जमाणी ग्रीर लालचन्द ग्रादि नवयुवको ने लोक परिषद् की स्थापना करने का प्रयत्न किया। पर महारावल ने कड़ाई के साथ युवको की गतिविधियों का दमन किया। ग्रिधिकतर युवकों को जैसलमेर छोड़ना पड़ा। श्री लालचन्द जोशी तो 6 माह तक जेल में रहें। जैसलमेर के

निरंकुश शासन में सन् 1942 में भारत छोड़ो ग्रान्दोलन में भाग लेने का प्रथन ही नहीं था। उस समय तो वहाँ ग्रमर शहीद श्री सागरमल गोपा 'जैलसमेर में गुण्डाराज' नामक पुस्तिका लिखने के ग्रपराध में नारकीय यातना भुगत रहे थे।

वृंदी:

वूंदी में अभी तक प्रजामण्डल नहीं वना था, परन्तु वूंदी के मुप्रसिद्ध नागर परिवार के थी निस्यानन्द और उनके सुपुत्र थी ऋषिदत्त मेहता ने भारत छोड़ो आन्दोलन में गिरफ्तार होकर देश के प्रति अपना कर्तव्य अदा किया। थी नित्यानन्द के पिता थी मध्वाहन वूंदी राज्य के दीवान और स्वयं थी नित्यानन्द राज्य के सेनापित थे। पर थी मध्वाहन अप्रेज अधिकारियों के कौप भाजन हो गये। फलतः उन्ह न केवल राज्य सेवा से हटा दिया, वरन् राज्य से निर्वासित भी कर दिया। श्रीनित्यानन्द ने भी तत्काल राज्य सेवा से इस्तीफा दे दिया। कुछ वर्षों बाद राज्य ने श्री नित्यानन्द को राज्य से निर्वासित कर दिया और उनकी जायदाद ज्व्त कर ली। श्री नित्यानन्द सन् 1930 में नमक सत्याग्रह, 1932 में असहयोग आन्दोलन और सन् 1940 में गांधीजी द्वारा चलाये गये व्यक्तिगत सत्याग्रह में जेल गये। सन् 1942 में श्री नित्यानन्द 4 वर्ष तक दूंदी के किले में नज्यवन्द रहे। श्री ऋषिदत्त को अजमेर जेल में भेज दिया, जहाँ वे 1944 में रिहा हुये।

#### म्रन्य राज्य:

ढूंगरपुर में श्री भोगीलाल पंडया ने 5 दिसम्बर, 1942 को एक सार्वजनिक सभा कर देश में श्रंग्रेजी-शासन का विरोध किया। ग्रगले दिन राजधानी में ब्रिटिश सरकार के दमन के विरोध में जुलूस निकाला गया। स्कूल तथा बाजारों में हड़ताल रही। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही ग्रीर कालावाड़ में भी महात्मा गांधी तथा ग्रन्य कांग्रेस नेताग्रों की गिरफ्तारी के विरोध में हड़तालें हुईँ ग्रीर जुलूस निकाले गये, पर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। करोली प्रजामण्डल के एक कार्यकर्ता श्री कल्याण प्रसाद गुफ्ता को नज्उवन्द कर दिया गया। वे तीन माह बाद जेन से छोड़े गये। इन राज्यों में ग्रभी तक राजनैतिक संगठन नहीं वन पाये थे। ग्रतः वहाँ पर संगठित तरीके पर "भारत छोड़ो" ग्रान्दोलन महीं चला।

## स्वाधीनता संग्राम का श्रन्तिम चरण

अप्रेल, 1944 में महात्मा गांधी का स्वास्थ्य खराब हो गया। वे आगा खां पैलेस, पूना में नजरबन्द थे। उनकी गम्भीर बीमारी और देश में हुई प्रतिक्रिया को ध्यान में रखंते हुंये ब्रिटिश सरकार ने उन्हें तारीख 6 मई, 1944 को रिहा कर दिया। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड वेवल थे, जो लॉर्ड लिन लिथिंगो के स्थान पर आये थे।

स्रवर्ट्मबर, 1944 में वेबल ने ब्रिटिश प्रधान मंन्त्री विन्सटन चर्चिल को लिखा "भारत की वर्तमान सरकार लम्बे समय तक चलने वाली नहीं हैं। यह सही हैं कि गांधी जी अधिक जिन्दा नहीं रहेंगे। पर उनकी मृत्यु के बांदें उनसे अधिक समभदार नेता आयेंगे, इसमें संदेह है """ फिर युद्ध के समाप्त होने के बाद ब्रिटिश सैनिक भी वड़ी संख्या में भारत पर अधिकार बनाये रखने लिये ठहरेने वाले नहीं हैं। " " उमर हमें युद्ध के वाद भारत को "डोमिनियन" बनाना है तो हमें अभी से उसे एक डोमिनियन की तरह मानने की शुक्तआत करनी चाहिये।" वेवल ने अपने पत्र के अन्त में कहां "ये विचार मेरे नहीं वरन भारत के प्रधान सेनापित और ब्रिटिश भारत के सभी गवर्नरों के भी हैं।"

चिल ने उत्तरं दिया कि युद्ध-मन्त्री-मण्डल भारतीय समस्या को प्राथमिकता नहीं दे सकता । 2 कुछ महिनों बाद बेवल स्वयं लन्दन गये। वहाँ वे चिल से मिले, श्रीर भारतीय समस्या का जिक्र किया तो चिल ने उत्तर दिया "खुदा के लिये हमें बिल्शिये।" पर वेवल श्रपने मिशन पर डटे रहे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार को स्पष्ट कह दिया कि समस्या श्रिधक दिन तक नहीं टाली जा सकती। दस सप्ताह के परिश्रम के बाद ब्रिटिश सरकार ने वेवल को भारत में गितरोध दूर करने की दिशा में पहल करने की स्वीकृति दे दी। उस समय यूरोप में विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। जर्मनी ने श्रात्म सम्पंण कर दिया था। इंग्लैंण्ड में लोकसभा चुनाव होने वाले थे।

जून, 1945 में ब्रिटिश सरकार की अनुमित से वायसराय ने केन्द्र में "ग्रिधिक" उत्तरदायी कार्यकारी परिषद् (अन्तरिम सरकार) वनाने की घोपणा की । साथ ही कांग्रेस कार्य सिमिति के सदस्यों को जेल से रिहा कर दिया गया । वायसराय ने अन्तरिम सरकार के निर्माण के सम्बन्ध में वार्ता हेतु कांग्रेस, लीग एवं अन्य दलों के प्रतिनिधियों को शिमला में आमिन्त्रत किया । कई दिनो के विचार विनिमय के बाद वार्ता असफल हो गयी।

<sup>1.</sup> वेवल्स जरनल, पृ. 98

<sup>2.</sup> वेबल्स जरनल, पृ. 98, 128

वेवल्स जरनल, पृ. 98, 128

श्रगस्त, 1945 में जापान के श्रात्म समर्पण के साथ द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। इंग्लैंण्ड में श्राम चुनाव हुये। मजदूर दल विजयी हुग्रा। एटली चर्चिल के स्थान पर प्रधान मन्त्री बने। एटली ने वेवल को कहा कि वे शीध्र ही केन्द्रीय धारा सभा ग्रीर प्रान्तीय विवान सभाग्री के चुनाव करावें ग्रीर चुनावों के बाद केन्द्र में नयी कार्यकारी परिषद् का निर्माण करें।

सन् 1946 के ग्रुरू में केन्द्रीय घारा सभा श्रीर प्रान्तीय विवान सभाग्नों के चुनाव हुये। सिन्त श्रीर बंगाल में मुस्लिम लीग ने अन्य दलों के साथ मिलकर मन्त्रिमण्डल बनाये। पंजाब में कांग्रेस, यूनियनिस्ट श्रीर श्रकाली दल ने मिला जुला मन्त्रिमण्डल बनाया। श्रेष 8 प्रान्तों में कांग्रेस मन्त्रिमण्डल बने। केन्द्रीय घारा सभा में सभी मुस्लिम स्थान (30) लीग ने जीते। श्रेष स्थानों में सुप्रायः सभी (56) कांग्रेस ने जीते।

19 फरवरी, 1946 को एटली ने भारत का विद्यान वनाने की प्रिक्रिया तय करने और केन्द्र में अस्थायी जन-प्रतिनिधि-सरकार स्थापित करने की दिण्ट से भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेन्स के नेतृत्व में तीन मिन्न्यों का एक उच्च स्तरीय "प्रतिनिधि मण्डल" (केबीनेट मिन्न्न) भेजने की घोषणा की। कैबिनेट मिन्नन दिनांक 24 मार्च को भारत पहुंचा। मिन्नन ने भारत के विभिन्न राजनैतिक दलों से विचार-विनियम करने के बाद तारीख 16 मई को अपनी योजना की घोषणा की। कांग्रेस और लीग दोनों ने इस योजना को स्वीकार कर लिया। पर वाद में लीग अपने फैसले से मुकर गयी। अतः कांग्रेस के अध्यक्ष पंजवाहर लाल नेहरू ने तारीख 2 सितम्बर, 1946 को लीग के विना ही केन्द्र में अपना मिन्नमण्डल बनाया। कुछ समय बाद वेवल के समभाने पर लीग ने भी मिन्नमण्डल काम न कर सका। वह कांग्रेस और लीग दो अलग-अलग गुटों में बंट गया। सरकार में एक जन्नरदस्त गतिरोध पैदा हो गया।

ता. 20 फरवरी, 1947 को एटली ने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार जून, 1948 के पूर्व सत्ता जिम्मेदार भारतीय हाथों में सौंप देगी। रियासतों के बारे में उन्होंने कहा कि सत्ता के हस्तान्तरण के साथ ही साथ रियासतों पर ब्रिटिश सार्वभीम सत्ता समाप्त हो जायेगी। उन्होंने यह भी घोषणा की कि भारत में राजनैतिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए बेबल के स्थान पर लॉर्ड माउन्टवेटन भारत के बायसराय होंगे।

माउन्टवेटन ने ता. 24 मार्च, 1947 को अपने पद का कार्यभार सम्भाला। भारतीय नेताओं से लम्बे विचार-विमर्श के बाद उन्होंने अपने प्रस्ताव तैयार कर ब्रिटिश सरकार को भेजे। ब्रिटिश सरकार ने ता. 3 जून को उक्त प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया। इन प्रस्तावों का सारांश निम्न था: —

- 1. ब्रिटिण सरकार ता. 15 ग्रगस्त, 1947 को सत्ता हस्तान्तरित कर दगी।
- 2. ब्रिटिश भारत का विभाजन होगा। पंजाब ग्रीर बंगाल के मुस्लिम बाहुल क्षेत्र ग्रीर सिन्ध को मिलाकर पाकिस्तान का निर्माण किया जायेगा।
- 3. सीमा प्रान्त और श्रासाम के सिलहट जिले की जनता "जनमत" द्वारा यह निर्णय करेगी कि वह नये राष्ट्र पाकिस्तान में शामिल होना चाहती है अथवा भारत में रहना चाहती है।
- 4. रियासतों को अविकार होगा कि वे भारतीय संव में शामिल हो अथवा पाकिस्तान में अथवा अपने आपको स्वतन्त्र घोषित कर दें।

उसी दिन ग्रथात् 3 जून, 1947 की संद्या को भारत के राजनैतिक दलों ने उक्त योजना को स्वीकार कर लिया। 15 ग्रगस्त, 1947 को भारत का विभाजन हो गया। नव निर्मित पाकिस्तान की राजधानी करांची में श्री जिन्ना ने गवर्नर जनरल के पद की ग्रीर उनके दांये हाथ नवाबजादा लियाकत ग्रली खान ने प्रधान मन्त्री के पद की शपथ ली। उसी दिन दिल्ली में पं नेहरू ग्रीर उनके मन्त्री मण्डल ने शपथ ली। कांग्रेस दल की प्रार्थना पर लॉर्ड माउन्ट बेटन भारत के गवर्नर जनरल बने रहे। इस प्रकार भारतीय जनता द्वारा श्रंग्रेजों के विरुद्ध सन् 1857 में शुरू किये गये संग्राम की परिणित 90 वर्ष वाद भारत की स्वतन्त्रता में हुई। दूसरी ग्रीर भारत के विभाजन द्वारा श्री मोहम्मद भ्रली जिन्ना की पाकिस्तान बनाने की महत्वाकांक्षा पूरी हुई।

"भारत छोड़ो" ग्रान्दोलन के बाद ब्रिटिश भारत में तेजी से हुए राजनैतिक परिवर्तनों का ग्रसर राजस्थान की विभिन्न रियासतों के शासकों पर किस प्रकार श्रीर किस सीमा तक पड़ा, यह एक दिलस्चप कहानी है। कुछ राजाश्रों ने ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति में ग्रपनी-ग्रपनी रियासतों की स्वतन्त्रता के स्वप्न देखना शुरू किया। कुछ ने इन परिवर्तनों को समभा श्रीर समय के अनुसार प्रशासन में ग्रावश्यक सुधार किये। कुछ ऐसे भी थे जो कि कर्तन्य विमूढ़ हो गये श्रीर समभ ही नहीं पाये कि यह क्या का क्या हो गया। तो ग्राइये इस संकामक काल में राजस्थान की विभिन्न रियासतों में ब्रिटिश भारत में हुए परिवर्तनों की क्या-क्या प्रतिक्रियाएँ हुई, इसका जायजा लें। मेवाड:

सन् 1943 में मेवाड़ के प्रधान मन्त्री सर टी. विजवराधवाचार्य के निमन्त्रण पर श्री सी. श्रार. राजगोपालाचार्य (राजाजी) उदयपुर श्राये। उनके श्राने के कुछ दिन पूर्व प्रधान मन्त्री ने प्रजामण्डल के ग्रध्यक्ष श्री माणिक्य लाल वर्मा को जेल से रिहा कर दिया। प्रधान मन्त्री की सलाह से राजाजी वर्मा जी से मिले श्रीर उन्हें बताया कि रियासत में भारत छोड़ो ग्रान्दोलन को वापस ले लें तो मेवाड़ सरकार राज्य में उत्तरदायी शासन स्थापित करने की श्रीर ग्रावण्यक कदम उठायेगी। राजाजी पाकिस्तान के मुद्दों को लेकर कांग्रेस से श्रलग हो चुके थे। वे भारत छोड़ो श्रान्दोलन के भी विरुद्ध थे। बर्मा जी ने उत्तर दिया कि हमारे नेता महात्मा गाँघी हैं। उन्हीं के ग्रादेश पर हमने ग्रान्दोलन छेड़ा है। हम एक सच्चे सिपाही की भांति सेनापित की श्राज्ञा के बिना श्रान्दोलन वापस नहीं ले सकते। राजाजी रए। बांकुरे वर्माजी का उत्तर सुन कर हतप्रभ हो गये। राजाजी प्रजामण्डल के ग्रन्थ नेताश्रों से भी मिले, पर उनसे भी उन्हीं निराशा हुई। कुछ समय वाद सरकार ने शनै:-शनै: प्रजामण्डल के श्रन्थ कार्यकर्ताश्रों को को भी रिहा कर दिया।

सन् 1945 में बर्मा जी ने ग्रिखल भारतीय देशी राज्य लोक परिपद् का षष्टम ग्रिधिवेशन उदयपुर में बुलाया। यह ग्रिधिवेशन पं. जवाहर लाल नेहरू की ग्रध्यक्षता में ता. 31 दिसम्बर सन् 1945 ग्रीर 1 जनवरी. 1946 की नगर के सलैटिया मैदान में हुग्रा। इस ग्रिधिवेशन में देश भर की रियासतों के नेता सम्मिलित हुये जिनमें शेरे काश्मीर शेख ग्रब्दुल्ला का नाम उल्लेखनीय है।

म्रांखल भारतीय दे. रा. लोक परिपद् ने एक प्रस्ताव द्वारा रियासतों के शासकों

<sup>1. .</sup> प्रो. शंकर सहाय सक्सेना-"जो देश के लिये जिये", पृष्ठ 151-152.

से ग्रापील की कि वे देश में तेजी से बदलती हुई राजनैतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये ग्रापनी-ग्रापनी रियासतों में ग्राविलम्ब उत्तरदायी शासन स्थापित करें। ग्राधिवेशन से राजस्थान की रियासतों में ग्राभूतपूर्व जाग्रति ग्राई।

राजस्थान की इस यात्रा के दौरान पं नेहरू को दो अन अपेक्षित स्त्रोतों से धतराशि मेंट हुई। जब पं नेहरू कार द्वारा अजमेर से उदयपुर आ रहे थे तो राह में डाक्सुओं
ने बन्दूक की नोक पर कार को रोक लिया। डाक्सू दल के नेता लक्ष्मण सिंह खरना ने पं
नेहरू को 10 हजार रू की थैली मेंट करना चाहा तो पं नेहरू ने थैली लेने से यह कह कर
इन्कार कर दिया कि कांग्रेस समाज विरोधी तत्वों से चन्दा स्वीकार नहीं करती। लक्ष्मण
सिंह ने कहा कि कांग्रेस सेठों से चन्दा लेती है और वे भी उन्हीं तत्वों में से हैं। उसने कहा
कि हर भारतीय को, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, देश की आजादी में योग देने का
अधिकार है। पं नेहरू के साथ यात्रा कर रहे अजमेर कांग्रेस के नेता और सुप्रसिद्ध वकील
श्री मुकुट बिहारी लाल-भागव ने पं नेहरू को बताया कि लक्ष्मण सिंह और कोई नहीं
सुप्रसिद्ध कान्तिकारी स्व ठाकुर गोपालसिह खरवा के परिवार में से है, एवं परिस्थितियों दश
उसे यह पेशा अख्तियार करना पड़ा है। श्री भागव के उक्त स्पष्टीकरण के बाद पं नेहरू
ने थैली स्वीकार कर ली। डाकू दल गदगद होकर प नेहरू को "जय हिन्द" कहता हुआ
पुनः बीहड़ों में गायव हो गया।

पं. नेहरू को दूसरी यैली मेवाड़ के महाराखा भूपाल सिंह ने मेंट की। ग्र. भार देशी राज्य लोक परिषद् के ग्राधिवेशन के ग्रवसर पर महाराखा। उदयपुर से जयसमन्द चले ग ग्रे थे। उन्होंने वही पं नेहरू को ग्रामन्त्रित किया ग्रीर 25 हजार रुपये की थैली मेंट की। जिसे पं. नेहरू ने साभार स्वीकार कर लिया।

श्र. भा. देशी राज्य लोक परिषद् के श्रिधिवंशन से उत्पन्न जाग्रति की नयी लहर तथा भारत में तेजी से ही रहे परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए मेवाड़ सरकार ने विधान निर्मा त्री-सिमित का निर्माण किया। इस समिति में प्रजामण्डल द्वारा नामजद सदस्य भी शामि न किये गये। समिति ने तारीख 29 सितम्बर, 1946 को अपनी रिपोर्ट दी। सरका र ने समिति की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि समिति ने मन्त्रिमण्डल को विधान सभा के प्रति उत्तरदायी बनाने की सिफारिश की थी।

ता. 16 फरवरी, 1947 की अपने जन्म दिवस पर महाराखा ने घोषछा की कि वे शीघ्र ही राज्य में विधान सभा की स्थापना करेंगे और जनता के प्रतिनिधियों को सरकार है। शामिल करेंगे। इस घोषछा को मूर्त रूप देने के लिये महाराखा ने ता. 2 मार्च, 1947 के मेवाड़ के भावी विधान की रूपरेखा की घोषणा की। घोपणा के अनुसार 46 सदस्यों की वारा सभा में 18 स्थान जागीरदार, उपजागीरदार, माफीदार, श्रमिक, उद्योगपित, व्यापारी और जन जातियों के लिये सुरक्षित रखे गये और शेष 28 स्थान वालिंग मत धिकार के आधार पर भरे जाने के लिये छोड़ दिये गये। दहाराखा ने अपनी घोषणा में विभवास दिलाया कि विधान सभा के चुनाव होने के बाद धीरे-धीर जन प्रतिनिधियों को मन्त्रिमण्डज में शामिल किया जायेगा। इस समय तक देश बहुत आगे बढ़ चुका था। केन्द्र में पंडित नेहरू अन्तरिम सरकार बना चुके थे। अतः प्रजा मण्डल ने इन सुधारों के समय के अनुकूल नहीं मान कर ठुकरा दिया। इसी वीच प्रधान मन्त्री सर टी. विजय राधवाचार्य राजदरवार के षड़यन्त्रों के शिकार हो गये। वे अपने पद से इस्तीफा देकर चले गये।

महारागा ने विख्यात विधि वेता श्री के. एम. मुंशी का अपना वैधानिक सलाहकार नियुक्त किया। श्री मुंशी वम्वई-प्रान्त के प्रमुख कांग्रेस नेता रह चुके थे। कुछ समय पूर्व नीति सम्बन्धी मतभेदों के कारण उन्होंने कांग्रेस से इस्तीका दे दिया था। श्री मुंशी ने मेंवाड़ राज्य का सर्विधान तैयार किया। महारागा ने उसे ज्यों का त्यों स्वीकार कर ता. 23 मई को प्रताप जयन्ती के अवसर पर लागू कर दिया। मुंशी ने संविधान में देवस्थान-निधि एवं प्रताप विध्वविद्यालय की स्थापना, मूलभूत नागरिक अधिकार और स्वतन्त्र न्याय-पालिका के लिये प्रावधान कर संविधान को आदर्शवादी रूप देने का प्रयत्न किया। पर जहां तक विधान सभा और मन्त्रिमण्डल के गठन और दायित्व का प्रथन था, विधान अस्पष्ट था। प्रजामण्डल ने इसे अप्रगतिशील और अस्पष्ट बताया तो क्षत्रिय परिषद् ने इसे सरकार द्वारा प्रजामण्डल के सम्मुख समर्पण की संज्ञा दी। महारागा ने सविधान लागू करने साथ ही साथ विधान-सभा के चुनाव होने तक अन्तरिम काल के लिये प्रजामण्डल के 2 प्रतिनिधियों और क्षत्रिय परिषद् के एक प्रतिनिधि को मन्त्रिमण्डल में लेने की घोषणा की थी। दोनों दलों ने सरकार की दावत मन्जूर कर ली। फलस्वरूप महारागा ने ता. 28 मई, 1947 को प्रजामण्डल की और से श्री मोहन लाल सुखाड़िया और श्री हीरालाल कोठारी एवं क्षत्रिय परिषद् की और से श्री रघुवीर सिंह श्रीछड़ी को मन्त्री पद की शपथ दिलाई।

इस समय रियासतों की श्रोर से भारतीय संविधान परिपद् में प्रतिनिधि भेजने का सवाल वड़ा ग्रहम बना हुन्ना था। नरेन्द्र मण्डल के चांसलर भूपाल के नवाब की रहनुमा है में कतिपय रियासतें श्रपनी स्वतन्त्रता का स्वप्न देख रही थीं श्रीर संविधान परिपद् में श्रपने प्रतिनिधि भेजने में टालमटोम कर रही थी। ऐसी परिस्थितियों में उदयपुर उन रियासतों में से एक था जिसने बिना हिचिकचाहट के अपने प्रतिनिधि संविधान परिपद् में भेजने का निर्णय किया। उदयपुर से भेजे जाने वाले दो प्रतिनिधियों में एक वह है के प्रवान मन्त्री श्रीर दूसरे श्री माणिक्य लाल वर्मा थे।

प्रजामण्डल और क्षत्रिय परिषद् ने मेवाड़ के संविधान के कितपय प्रावध नों को लेकर तो अपना विरोध जाहिर कर ही दिया था। अब राज समिति के निर्माण औ र उनके अधिकारों सम्बन्धी अनुच्छेद—3 की कितपय धाराओं को लेकर राजमहलों में हर किम आग गया। संविधान में राज समिति को यह अधिकार दिया गया था कि वह किसी भी महाराणा को मानसिक दृष्टि से राज्य की गद्दी के लिये अयोग्य घोषित कर उनके स्थान पर उनके उत्तराधिकारी को गद्दी पर बैठा सकती है। उन दिनों महाराणा और उनके दत्तक पुत्र महाराज कुमार भगवत सिंह जी के बीच सम्बन्ध विगड़ गये थे। अतः दोनों और चुगलकोरों की बन आई। महाराणा के कान भर दिये गये कि सामन्त वर्ग महा राज कुमार और श्री मुन्शी से मिलकर संविधान के उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत उनके स्थान पर महाराज कुमार को गद्दी पर बैठाने का षड़यन्त्र कर रहा है। उन दिनों सामन्त वर्ग म शाराज कुमार के इर्द-गिर्द चक्कर लगाने लग गया था। फिर राज समिति में सामन्त वर्ग म शाराज कुमार सहाराणा अपवाहों से चिन्तित हो गये। उन्होंने अपने एक पुरां । विश्वासपात्र सहायक को सुप्रसिद्ध विधि बेत्ता और मारतीय संविधान परिषद् की ड्राप द्रग समिति के एक सदस्य सर अल्लादी कृष्णा स्वामी ऐयर के पास सलाह के लिये भेजा । सर अल्लादी कृष्णा स्वामी ऐयर के पास सलाह के लिये भेजा । सर अल्लादी न कहा कि मेवाड़ के संविधान में संशोधन केवल मेवाड़ की विधान सभा की सहमित से

ही हो सकता है। फिर भ महाराणा चाहें तो अपने विशेपाधिकारों को काम में लेकर संविधान के अनुच्छेद-3 की धारा-11 के अन्त में यह वाक्य जोड़ दें कि "इस धारा का प्रभाव बर्तमान महाराणा भूपाल सिंह के जीवन-काल में नहीं होगा।" पर सर अल्लादी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यदि इस संशोधन को अदालत में चुनौती दी गयी तो यह संशोधन अवधानिक ठहराया जा सकता है। परन्तु भयभीत महाराणा ने सर अल्लादी की सलाह मिलते ही ता. 5 जून, 1947 की रात्रि को अपने विशेपाधिकारों को काम में लेते हुए संविधान में उक्त संशोधन कर ही डाला। जब अपने दिन श्री मुन्शी ने सरकारी गजट "सज्जन की कीर्ति सुधाकर" में उक्त संशोधन को देखा तो वे तत्काल ही अपने पद से इस्तीफा दे कर चले गये।

मेवाड़ प्रशासन में श्री मुंशी के इस्तीफें से हुई रिक्तता की पूर्ती के लिंगे महाराणा ने रियासती विभाग के मन्त्री गोपालास्वामी स्नायंगर की सलाह पर एक सेवा निवृत स्नाई. सी. एस. स्निविकारी सर रामामूर्ती को मेवाड़ का प्रधान मन्त्री नियुक्त किया। नये प्रधान मन्त्री की नियुक्ति के साथ ही साथ मेवाड़ में पुनः राजनैतिक हलचल गुरू हो गयी।

त्रिटिश सरकार घोषणा कर चुकी थी कि वह ता. 15 ग्रास्त, 1947 को भारत में कांग्रेस को ग्रीर पाकिस्तान में मुस्लिम लीग को सत्ता हस्तान्तरित कर देगी। ग्रतः रियासतों को उक्त तारीख के पूर्व यह निर्ण्य करना था कि वे पाकिस्तान में शामिल होंगी या भारत में ग्रयवा स्वतन्त्र रहेंगी। महाराजा जोधपुर ने महाराणा से पेशकश की कि मेवाड़ जोधपुर ग्रीर कितप्य ग्रन्य रियासतों के साथ पाकिस्तान में शामिल हो जाये तो जिन्ना उसकी मनचाही शर्ते मानने को तैयार है। पर महाराणा ने उत्तर दिया "भारतीय उप महाद्वीप में मेवाड़ का स्थान कहाँ होगा, इसका निर्णय तो मेरे पूर्वज शताब्दियों पूर्व ही कर चुके। यदि वे देश के प्रति गद्दारी करते तो मुक्ते भी ग्राज हैदरावाद जैसी वड़ी रियासत विरासत में मिलती। पर न तो मेरे पूर्वजों ने ऐसा किया ग्रीर न मैं ऐसा करूं गा। मेवाड़ भारत के साथ था ग्रीर ग्रव भी वहीं रहेगा।" महाराणा के इस उत्तर के साथ ही साथ जिन्ना, भूपाल के नवाव, महाराजा जोधपुर ग्रीर कितप्य ग्रन्य राजाग्रों द्वारा भारत के दुकड़े-दुकड़े करने का पड़यन्त्र विफल हो गया। भारत में सर्वत्र महाराणा के देशान्तराग की प्रशंसा की गयी।

ग्रव सर रामापूर्ती को मेवाड में राजनैतिक सुधारों की ग्रोर घ्यान देना पड़ा। प्रणा मण्डल ने मेवाड के संविधान में देवस्थान निवि, विधान सभा के स्थानों के लिये अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली एवं मन्त्रमण्डल के विधान सभा के प्रति दायित्व ग्रादि प्रावधानों को लेकर जोरदार विरोध किया। सरकार ने एक वार फिर महाराणा के विशेपाधिकारों को काम में लेते हुये ता. 11 अवटूबर, 1947 की एक घोषणा द्वारा संविधान में ग्रनेक संशोधन कर डाले। राज समिति सम्बन्धी सभी वाराएं लोपकर वर्तमान ग्रीर भावी महाराणाग्रों को निश्चिन्त कर दिया गया। देवस्थान निधि की स्वायता को समाप्त कर

लेखक की महाराएग भूपाल सिंह के निजी सचिव और भूतपूर्व मन्त्री स्व. थी रामगोपाल तिवेदी के साथ सितम्बर, 1976 में उदयपुर में उदयपुर वि. वि. के प्रो. सी. एस. नेनावटी की उपस्थिति में हुई मुलाकात ।

<sup>2.</sup> ही. लार. मंनेकर--"फ्रॉम एनसेशन टू एनसटिवसन", पृष्ठ 57

### 76/राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम

उसे महाराणा के अन्तर्गत कर दिया गया। प्रनाप विश्वविद्यालय के स्वरूप की बदल कर उसे महत्वहीन बना दिया गया। साथ ही विधान सभा में आम स्थानों की सख्या में वृद्धि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बालिग मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान कर प्रजा मण्डल की भी तुष्टि करने का प्रयत्न किया गया।

संविधान में उक्त संशोधन करने के बाद मेवाड़ सरकार ने विधान सभा के चुनाव कराने का निर्णय किया। यद्यपि प्रजा मण्डल की मुख्य मांग कि मन्त्रिमण्डल विधान सभा के प्रति उत्तरदायी हो पूरी नहीं हुई, तथापि प्रजामण्डल ने चुनाव लड़ने का फैसला किया।

फरवरी, 1948 में विधान सभा के चुनावों की प्रक्रिया शुरू हुई। प्रजा मण्डल के 8 उम्मीदवार निविरोध निर्वाचित घोषित कर दिये गये। इसी बीच ता. 6 मार्च को महाराणा ने अपने जन्म दिवस पर सुधारों की एक और किश्त घोषित की जिसमें महाराणा ने दीवान के पद को छोड़कर शेप मन्त्रिमण्डल विधान सभा के प्रति उत्तरदायी बनाना स्वीकार कर लिया। महाराणा ने अन्तरिम-काल के लिये अपने मन्त्रिमण्डल का पुर्नगठन करना भी स्वीकार कर किया। स्मरण रहे मई, 1947 से अब तक मन्त्रिमण्डल मे प्रजामण्डल के केवल 2 ही प्रतिनिधि थे।

### जोधपुर:

जीधपुर में सन् 1942 का ब्रान्दोलन काफी लम्बा चला । इस कारण सम्भवत कुछ कार्यकर्ता थक गये और सरकार से किसी तरह सम्मानपूर्वक समभौता कर जेल से बाहर भ्राने के पक्ष में थे। उन्होने श्री जयनाराग् व्यास पर ग्रान्दोलन समाप्त करने के लिये दबाव डाला। दूसरी स्रोर परिषद् के साम्यवादी गुट ने द्वितीय महायुद्ध को जन युद्ध की संज्ञा दी । जोधपुर के प्रमुख साम्यवादी कार्यकर्ता श्री एच.के व्यास ने व्यास जी को सरकार से समभौता करने का आग्रह किया । पर व्यास जी ने यह प्रस्ताव ग्रस्वीकार कर दिया । जालीर के किले में वन्द लोक परिषद् के कुछ कार्यकर्ताश्रों का भी यही मत था कि रूस के लड़ाई में शामिल हो जाने से स्थिति बदल गई है और अंग्रेजों द्वारा जर्मनी के विरुद्ध लड़ी जाने वाली लड़ाई जनयुद्ध में परिश्वित हो गई है अतः लोक परिपद को अपना आन्दोलन उठा लेना चाहिए। पर व्यास जी टस से मस नहीं हुये । सरकार ने ग्रब श्री गंगादास के माध्यम से व्यास जी को कहलाया कि यदि लोक परिपद युद्ध सम्बन्धी कार्यों में बाधा नहीं पहुंचाने का ग्राश्वासन दे तो वे परिषद् के कार्यकर्ताग्रों को रिहा करने को तैयार है। राज्य के ग्राई. जी. पूलिस भी इस सम्बन्ध में व्यास जी से मिले। व्यास जी को स्पष्ट हो गया था कि एक लम्बे समय तक जेल में रहने के कारण परिषद के कतिपय कार्यकर्ताओं का मनोवल गिर गया है। देश में गांधी जी की रिहाई से वातावरण में बदलाव मा रहा था। इसके ग्रलावा लोक परिपद ने मन् 941 में ग्रपना ग्रान्दोलन राज्य द्वारा युद्ध नार्यों के लिये दी जाने वाली सहायता को लेकर नहीं छेड़ा था। इन सब परिस्थितियों को घ्यान रखते हुये व्यास जी ने राज्य सरकार को यह आश्वासन दे दिया कि लोक परिपद् की नीति युद्ध सम्बन्धी कार्यों में बाधा पहुचाने की नही है। प्रधान मन्त्री सर डोनाल्ड फील्ड ने व्यास जी के उक्त स्पष्टीकरण के आधार पर व्यास जी की अविलम्ब रिहाई के आदेश देते हए ता. 24 मई, 1944 के सरकारी गजट मे निम्न विज्ञप्ति जारी की :--

"श्री जयनारायण व्यास ने स्वयं की और से एवं सन् 1942-43 के ग्रान्दोलन

से सम्बन्धित उनके साथियों की अरे से लिखित में घोषणा की है कि मारवाई लोक-परिपद् भविष्य में सरकार के साथ सहयोग करने को तैयार है। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि परिषद् ऐसा कोई कार्य नहीं करेगी जिससे राज्य सरकार, भारत-सरकार अथवा अन्य राज्यों की सरकारों को कोई एम्बेरेसमेन्ट हो। परिषद् ने खास तौर पर यह भी स्पष्ट किया है कि उसने सरकार के युद्ध प्रयासों में न तो पहले कभी बाबा डाली और न अब डालेगी। परिषद् के सहयोग की भावना की कदर करते हुये महाराजा साहब सपरिषद् यह आदेश प्रदान करते हैं कि श्री जयनारायण व्यास और उनके अन्य साथियों को, जो उक्त घोषणा को स्वीकार करते हैं, तुरन्त रिहा कर दिया जाय।"

च्यास जी ता. 28 मई, 1944 को जेल से रिहा कर दिये गये। परिषद् के वे कार्यकर्ता भी रिहा कर दिये गये जो व्यास जी द्वारा राज्य सरकार को दिये गये माश्वासन का समर्थन करते थे। अब श्री रएछोड़ दास गट्टानी जैसे—कुछ कार्यकर्ता ही जेल में रह गये जो राज सरकार को किसी भी प्रकार का श्राश्वासन देने को तैयार नहीं थे। पर उन्हें भी सरकार ने कुछ दिनों वाद रिहा कर दिया।

व्यास जी ने रिहा होने के बाद प्रधान मन्त्री सर डोनाल्ड के हस्ताक्षरों से प्रकाणित ता. 24 मई की विज्ञाप्त जोधपुर गजट में देखी तो वे आग न्यूला हो गये। उन्होंने प्रेसं को एक वयान जारी करते हुये कहा कि हमने न तो कोई गलती स्वीकार की है और न रिहाई की प्रार्थना ही की है। हमने केवल मात्र यह कहा था कि हम सरकार के युद्ध प्रयत्तों में वाधा नहीं डालेंगे। स्पष्ट है व्यास जी का सरकार को दिया गया प्राप्तासन लोक परिषद् की स्वीकृत नीति का स्पष्टीकरण मात्र था। सर डोनाल्ड ने व्यास जी और उनके साथियों को नीचा दिखाने के लिये इस प्रकार की भीडी भाषा में सरकारी गजट में विज्ञाप्ति प्रकाशित कर यह बताने का धिनौना प्रयास किया कि कार्यकर्ताओं की रिहाई के के खातिर लोक परिषद् अथवा व्यास जी ने सरकार के सामने ब्रात्मसमपंण कर दिया हो। पर सर डोनाल्ड ऐसा नहीं करता तो वह बिटिश साम्राज्य का ''श्रत्यन्त ग्राज्ञाकारी संवक'' कहलाने का ग्राधकारी कैसे बनता!

एक श्रीर जहाँ सर डोनाल्ड फील्ड ने लोक परिषद् श्रीर उसके नेताश्रों को हर कदम पर नीचा दिखाने का प्रयत्न किया, वहाँ दूसरी श्रीर महाराजा श्री उम्मेदसिंह ने लोक परिषद् श्रीर कांग्रेस के प्रति सदैव सदाशयता दिखाई। पर महाराजा श्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत प्रधान मन्त्री सर डोनाल्ड फील्ड की इच्छा के वितरीत कुछ करने की स्थिति में नहीं थे। फिर भी अवसर श्राने पर वे राष्ट्रीय शक्तियों के साथ श्रपनी सहानुभूति का खुला प्रदर्शन करने से नहीं चूके। जून, 1945 में जब कांग्रेस कार्यसमिति के श्रन्यसदस्यों के साथ पं. जवाहरलाल नेहरू भी रिहा कर दिये गये, तो मारवाड़ लोक परिषद् ने उनकी जोषपुर श्राने का निमन्त्रण दिया। श्रवटूबर में पं. नेहरू रेल द्वारा सीजत रेल्वे स्टेशन पर पहुँचे तो महाराजा के निकट सम्बन्धी कर्मल मोहन सिंह भादी ने महाराजा की श्रोर से नेहरू जी का स्वागत किया। महाराजा स्वयं नेहरू जी से मिलने के लिये उनके निवास-स्थान

<sup>1.</sup> श्री भाटी वर्तमान इन्दिरा गाँधी—नहर मन्त्री श्री नरेन्द्र सिंह भाटी के पिता है 1

पर ग्ये। उन्होंने उस संध्या को अपने महल में नेहरू जी के सम्मान में भोज दिया एकं कंग्रेस के लिये रु. 25000/~ की थैली मेंट की। इस अवसर पर उनकी सुपुत्री "प्रियदिशिनी" इन्दिरा जी भी उपस्थित थी। पं. नेहरू जी जव जीवपुर से रवाना हुये तो महाराजा उन्हें विदा देने के लिये उनके निवास स्थान पर गये और आधा घण्टे तक राज्य की राजनैतिक स्थित पर विचार किया। महाराजा ने नेहरू जी की सलाह पर सर डोनाल्ड फील्ड के स्थान पर इलाहाबाद डिविजन के किमश्नर श्री सी. एस. वैंकटाचारी को प्रधान मन्त्री के पद पर नियुक्त कर दिया। इससे लोक परिषद और राज्य के बीच सम्बन्ध सुधर गये। पर यह स्थित अधिक दिनों तक नहीं चली।

ग्रगस्त, 1945 में ग्रमेरिका द्वारा जापान के हीरोशिमा ग्रीर नागासाकी नगरों पर ग्रग्युवम डालने के साथ विश्व युद्ध का ग्रन्त हो गया। तुरन्त ही इंगलण्ड में ग्राम चुनाव हुये। युद्धकालीन नेता सर विन्सटन चिंचलं का ग्रनुंदार दल हार गया। मजदूर दल की विजय हुई। एटली प्रधान मंत्री बन गये। त्रिटिश्र सरकार ने सत्ता हस्तान्तरित करने की द्यार्ट से तीन मंत्रियों का उच्च स्तरीय मिशन भारत भेजा। सितम्बर, 1946 में केन्द्र में कांग्रेस ग्रध्यक्ष पं. जवाहरलाल नेहरू ग्रस्थायी सरकार के प्रधान मंत्री बन गये। पर सन् 1947 के शुरू में ही जोवपुर के प्रगृतिशील महाराजा जम्मेदिसह का देहान्त हो गया। उनके स्थान पर उनके युवा पुत्र हनुवन्त सिंह गद्दी पर वैठे। उन्होंने लोक परिपद् के विरुद्ध खुले ग्राम सामन्त वर्ग का समर्थन करना शुरू कर दिया।

राज्य की शह पाकर जागीरदार किसानों को वेदखल करने लगे भ्रीर उन पर मनमाना अत्याचार करने लगे। म्राये दिन किसानों की हत्याम्रों के समाचार म्राने लगे। लोक परिषद् अपने स्वयं के अस्तित्व की कीमत पर ही इन घटनाओं की अनदेखी कर सकती थी। उसने किसानों को संगठित करने के लिये जगह-जगह किसान सम्मेलन आयो-जित किये। परिषद् ने एक ऐसा सम्मेलन श्री मथुरादास माथुर की अध्यक्षता में 13 मार्च, 1947 को नागीर जिले के डावड़ा गांव में करने का निश्चय किया। डावड़ा भीर श्रास-पास के जागीरदारों ने सम्मेलन को भंग करने का संकल्प किया। वे नियत तिथि पर ग्रस्त्रों-शस्त्रों से सुसज्जित होकर सदल-बदल डाबड़ा में एकत्रित हो गये। उघर लोक परिषद् के कार्यकर्ता सर्व श्री मथुरादास माथुर, द्वारकादास पुरोहित, नरसिंह कछनाहा, हरिन्द्र कुमार चौधरी, किशनलाल शाह, राघाकृष्ण तात, वंशीधर पुरोहित "ज्वाला", श्रीर छुगनराज चौपासनीवाला श्रादि भी डावड़ा पहुंच गये। गाँव-गाँव से किसान लोग एकत्रित होने लगे। स्थिति बड़ी तनावपूर्ण थी। राज्य सरकार इस स्थिति से भली-भांति परिचित थी। पर उसने मूक दर्शक बने रहना ही उचित समका। सच तो यह है कि वह परिषद् को जागीरदारों के कन्धे पर बन्दूक रख कर सवक सिखाना चाहती थी। ग्रस्तु जागीरदारों श्रीर सामन्ती तत्त्वों ने सभा स्थल को घेर लिया। उन्होंने नंगी तलवारों, कुल्हाड़ों स्रोर लाठियों से परिपद के कार्यकर्ताओं पर हमले किये, जिससे परिषद के लग-भग सभी कार्यकर्ता गम्भीर रूप से घायल हो गये। हमलावरों ने कार्यकर्तास्रों से निपट कर सम्मेलन में एक जित किसान समूह पर गोली चलाई। फलस्वरूप लाडनू तहसील के नींबी-जोधा गाँव के परिपद् के कार्यकर्ता श्री चुन्नीलाल शर्मा एवं इस क्षेत्र के 4 किसान कार्य-कर्ता सर्व श्री रामूराम, रुघाराम, ग्रलकाराम और पन्नाराम घटना स्थल पर ही शहीद हो गये। श्री शर्मा श्रीर अन्य शहीदों की याद में डावड़ा में श्राज भी हर वर्ष 13 मार्च को मेला भरता है।

राज्य सरकार द्वारा हमलावरों पर कार्यवाही करना तो दूर उल्टा श्री मथुरादांस माथुर श्रादि कार्यकर्ताश्रों पर मुकदमें चलाये जो देश के श्राजाद होने के बाद सन् 1948 में भारत सरकार के श्रादेश से उठाये गये। ऐसी स्थिति में विना भारत सरकार के दखल के राज्य में किसी भी प्रकार के संवैद्यानिक सुधारों की श्रपेक्षा नहीं की जा सकती थी श्रीर श्रव तो जोवपुर में युवक महाराजा हनुवन्त सिंह गद्दी पर श्रासीन हो चुके थे, जो पाकिस्तान से मिलकर स्वतन्त्र मारवाड़ के स्वप्न देखने लगे थे।

ब्रिटिश सरकार की सत्ता हस्तान्तरए की योजना के अनुसार रियासतें भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकती थीं ग्रयवा ग्रपना स्वतन्त्र ग्रस्तित्व रख सकती थीं। रियासतों को इस सम्बन्ध में अपना निर्णय 15 अगस्त से पूर्व करना था। भोपाल के नवाब हमिदुल्ला खां ने जून, 1947 में नरेन्द्र मण्डल के ग्रध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हुये वायसराय को सचित कर दिया कि रियासतों पर ब्रिटिश सरकार की सार्वभीम सत्ता समाप्त होने के साथ ही साथ भोपाल की रियासत स्वतन्त्र हो जायेगी। यही नहीं वे जिल्ला के दाये हाथ बने हुये थे और पाकिस्तान के दलाल की तरह काम कर रहे थे।2 महाराजा इन्दौर यशवन्तराय होल्कर नवाब के पिछलग्गू थे।<sup>3</sup> हैदराबाद<sup>4</sup> श्रौर त्रावण-कोर भी अपने आपको स्वतन्त्र घोषित करने की तैयारी कर रहे थे। जूनागढ़ पाकिस्तान में मिलने जा रहा था। 6 महाराजा जोचपुर भोपाल के नवाव के द्वारा जिल्ला से मिल चुके थे। इन परिस्थितियों में भोपाल के नवाव ने जिल्ला की सहमित से यह योजना वनाई कि वड़ौदा, इन्दौर, भोपाल, उदयपुर, जोघपुर ग्रौर जैंसलमेर रियासतों द्वारा शासित प्रदेश पाकिस्तान का ग्रंग वन जाय। उनकी इस योजना में सबसे वड़ी बाघा जदयपुर श्रीर वड़ीदा की श्रीर से उपस्थित हो सकती थी। महाराजा जोघपुर ने उक्त रियासतों से सहमति प्राप्त करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। 8 इस प्रकार भारत के दुकड़ें -दुकड़ें करने का एक मानचित्र तैयार हो गर्या।

ये सव पड़यन्त्र चल ही रहे थे कि 5 जुलाई, 1947 को रियासती विभाग के प्रभारी मंत्री सरदार बल्लभ भाई पटेल ने अपने वयान में राजाओं को भारतीय संघ में शामिल होने की दावत देते हुये कहा कि भारत में रियासतों का एक्सेशन (accession) सुरक्षा, विदेशी मामलात और संचार व्यवस्था आदि विपयों तक ही सीमित रहेगा। अन्य

<sup>1.</sup> वी. पी. मेनन—दी स्टोरी ऑफ इन्टिग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, पृ. 84

<sup>2.</sup> सरदार पटेल्स कॉरसपोन्डेन्स, जिल्द 5, रियासती मंत्रालय के सं. सचिव श्री ए. एस. पाइ का सरदार पटेल की नोट पृ. 342

<sup>3. &</sup>quot; " " " " " " g. 342

<sup>4.</sup> वी. पी. मेनन—दी स्टोरी ब्रॉफ इन्टिग्रेशन ऑफ इण्डियन स्टेट्स पृ. 317

<sup>5. &</sup>quot; " " " g. 90 6. " " g. 126

<sup>7.</sup> सरदार पटेल्स कॉरस्पोन्टेन्स, जिल्द 5 अपे. 1 पृ. 157-159

<sup>8.</sup> के. एम मुन्शी "पिलग्रीमेज टू फीडम" वृ, 161-162

विषयों में रियासतें खुद मुख्तार होंगी। 25 जुलाई को नरेन्द्र मण्डल के सम्मेलन में भाषण देते हुये वायसराय माउंट वेटन ने राजाश्रों को कहा कि यद्यपि वे संवैधानिक दिल्ट से भारत या पाकिस्तान में शामिल होने को स्वतन्त्र है तथापि उन्हें विश्वास है कि वे अपनी-श्रपनी रियासतों की भौगोलिक स्थिति श्रीर श्रन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही निर्णय करेंगे। 2 सरदार पटेल श्रीर माउंटबेटन की श्रपीलों का राजाश्रों पर श्रामतौर से श्रन्छा प्रभाव पड़ा। पर श्रव भी कुछ राजा ऐसे थे जो दूसरे ही स्वष्न देख रहे थे।

महाराजा घौलपुर श्रौर एक दो अन्य राजाओं ने 6 अगस्त को भोपाल के नवाब को सूचित किया कि महाराजा जोघपुर उनसे मिलना चाहते हैं। नवाब ने जोघपुर महाराजा को दिल्ली स्थित अपने निवास स्थान पर श्रामंत्रित किया। जोघपुर महाराजा ने नवाब से कहा कि वे पाकिस्तान में शामिल होने की शर्ते जानने के लिए तुरन्त ही श्री जिल्ला से मिलना चाहते हैं। नवाब ने उसी दिन तीसरे पहर जिल्ला से जोघपुर महाराजा की मुलाकात तय करवा दी। जोघपुर श्रौर जैसलमेर के महाराजा को लेकर नवाब नियत समय पर जिल्ला से मिले। जोघपुर ने जिल्ला से पूछा कि जो रियासतें पाकिस्तान से सबंध स्थापित करना, चाहती हैं, उन्हें आप क्या शर्ते या रियायतें देंगे? जिल्ला ने उत्तर दिया "मैंने मेरी स्थिति बहुत स्पष्ट कर दी है। हम रियासतों से सिल्ल करने को तैयार हैं। हम उनके साथ स्वतन्त्र राज्यों की तरह व्यवहार करेंगे।" जिल्ला ने अपने मेज की दराज से एक खाली कागज निकाल कर महाराज को दिया और कहा कि आप जो चाहे वे शर्तें इस कागज पर लिख दें और मैं उस पर दस्तखत कर दूँगा। दें दोनों महाराजा जिल्ला से आश्वस्त होकर अपने होटल में आ गये।

भारत सरकार कितपय राजायों द्वारा जिल्ला से की जा रही सांठ-गांठ सम्बन्धी गितिवितियों के प्रिति पूर्णतया सतर्क थी। उन्होंने राजायों के इस पड़यन्त्र को विफल करने के लिये सबसे पहले महाराज बड़ौदा को टटोला। मेनन बड़ौदा को भारतीय संघ में शामिल होने के लिये सहमत कराने में सफल हो गये। 7 श्रगस्त को बड़ौदा ने इन्स्ट्रू मेन्ट ग्रॉफ एक्सेसन पर हस्ताक्षर कर दिये पर लड़खड़ाते हुये मेनन की गोद में जुढ़क पड़े। उसी दिन बीकानेर भी भारतीय संघ में शामिल हो गया। राजस्थान की छोटी सी रियासत घौलपुर के शासक महाराज राजा उदयभान सिंह, जो महाराजा जोधपुर को पाकिस्तान में शामिल करने के पड़यन्त्र में सिक्रिय थे, माउंट बेटन के सम्मुख इन्स्ट्रूमेन्ट ग्रॉफ एक्सेसन पर हस्ताक्षर करते हुये रो पड़े श्रीर कहने लगे "इन हस्ताक्षरों के साथ ही साथ ग्रापक ग्रीर हमारे पूर्वजों के बीच सन् 1765 में हुई सिंध का खात्मा हो गया है। 176 जैसलमेर के महारावल सरदार पटेल द्वारा सीमा सुरक्षा सम्बन्धी ग्राफ्वासन दिये जाने के बाद महाराजा जीधपुर का साथ छोड़ कर भारतीय संघ में शामिल हो गये।

<sup>1:</sup> वाइट पेपर ऑन इण्डियन स्टेट्स, अपे. 5, पृ. 157-159

<sup>2, ,, ,, 6,</sup> g, 160-164

<sup>3.</sup> परिशिष्ठ 5 (माजन्टवेटन का ज्ञापन)

<sup>4.</sup> कोलिन्स एण्ड लॉपिरें-फीडम एट मिडनाइट (विकास, पेपर बेक संस्करण) पृ. 207

<sup>5. &</sup>quot; " " 9. 206 6. " " 9. 206





चित्र में प्रियदर्शिमी इन्दिराजी चाय बनाती हुईं'। इन्दिराजी के बाईं और महाराजा उम्मेदसिंह ग्रौर पं० नेहरू के बाईं' ग्रोर मुझ्डे पर (चित्र ठाकुर ग्रोंकारसिंह, ग्राई० ए० एस० (सेवा निद्यत्) के सीजन्य से प्राप्त) श्री द्वारकादास पुरोहित बैठे हैं। इस पार्टी में श्री जयनारायसा व्यास एवं मारवाड़ लोक परिषद् के श्रन्य कार्यकर्ता भी शामिल हुए थे

जोवपुर ने उदयपुर को टटोला तो महाराणा भूपाल सिंह ने उत्तर दिया, "भारतीय महाद्वीप में मेवाड़ का स्थान कहां होगा, इसका निर्णय तो मेरे पूर्वज शताव्दियों पूर्व कर चुके हैं " " मेवाड़ सदा भारत के साथ रहा है, ग्रीर ग्रव भी वहीं रहेगां।" मेवाड़ ग्रीपचारिक रूप से 9 ग्रगस्त को भारतीय संघ में शामिल हुगा। जयपुर ग्रीर राजस्थान की ग्रन्य रियासतें इसके पूर्व ही भारतीय संघ में शामिल हो चुकी थीं।

उन दिनों जोवपूर में महाराजा के पाकिस्तान में शामिल होने की खबरों को लेकर उत्तेजना फैली हुई थी। राजस्थान के राजाओं में भी वे अलग थलग पड़ गये थे। तंब भी वे विचलित नहीं हुये। उन्होंने जोवपुर से बौलपुर के महाराज-राएा। को दिल्ली सूचित किया कि वे 9 प्रगस्त को दिल्ली लीट रहे हैं ग्रीर मूपाल के नवाब से मिलना चाहेंगे। नवाव उस समय भोपाल में थे। बीलपुर ने जब नवाव से सम्पर्क किया तो उन्होंने बताया कि वे उक्त तारीख़ को दिल्ली पहुँ च जायेंगे। नवाब भोपाल से हवाई जहाज द्वारा दिल्ली पहुँ चे तो उनको हवाई अड्डे पर ही जोषपुर का सन्देश मिला कि वे सीवे बीलपुर हाउस पर या जायें। नवाव बीलपुर हाउस पहुँच गये। वहाँ व बड़ी देर तक जोवपुर महाराजा का इन्तजार करते रहे। काफी देर बाद जीवपुर ने टेलीफीन किया कि वे वायसराय भवन में अटकं गये हैं। वहाँ से वे सीचे जीचपुर जायेंगे और संघ्या को वापस लीटेंगे । नवाब अपने निवास स्थान को लीट गये। शाम को बीलपुर भूपाल के नवाव की कोठी पर गये थीर उन्हें सूचित किया कि महाराजा जोधपुर नहीं लौटे हैं। दूसरे दिन 10 अगस्त को महाराजा अपने गुरु मायवानन्द को लेकर दिल्ली पहुँ से । दिन के 2 बजे बीलपुर हाउस में उनकी नवाब से मुलाकात हुई। वहां कुछ ग्रीर राजा भी 'उपस्थित थे। लम्बे चौड़े विचार विमर्श के वाद महाराजा ने नवाव को कहा कि वे उन्हें पुनः अगले दिन (ता. 11 अगस्त) को प्रातः 10 वर्जे मिलेंगे।2

वौलपुर हाजस से महाराजा सीचे होटल इम्पीरियल में गये जहाँ वे ठहरे हुये थे। रियासती मंत्रालय महाराजा की गतिविवियों की जानकारी रखे हुये थे। वी. पी. मेनन होटल इम्पीरियल पहुँच गये ग्रीर महाराजा से कहा कि माउन्टवेटन उनसे तुरन्त मिलना चाहते हैं। मेनन महाराजा को लेकर वायसराय हाउस पहुँच गये। महाराजा को वेटिंग रूम में वैठाकर मेनन माउन्टवेटन से मिले और उन्हें महाराजा के पाकिस्तान में मिलने सम्बन्धी ताजा घटनाओं से परिचित कराया। माउन्टवेटन ने महाराजा को ग्रपने कमरे में बुलाया और कहा कि विशुद्ध कानूनी दिष्ट से वे पाकिस्तान में शामिल होने को स्वतन्त्र हैं, परन्तु वे पूरी तरह सोच लें कि एक हिन्दू बहुमतवाली रियासत के पाकिस्तान में शामिल होने पर वहाँ की जनता में क्या प्रतिक्रिया हो सकती है और उसके क्या नतीजे हो सकते हैं? महाराजा ने कहा कि जोवपुर को पाकिस्तान में शामिल करने के लिये जिन्ना मनबांछित शर्ते देने को तैयार हैं। उन्होंने माउन्ट वेटन से पूछा क्या भारत सरकार ऐसा करने को तैयार हैं? मेनन ने कहा कि यदि वे "वादों" के ग्रावार पर ही भारत या पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं तब तो वे भी भारत सरकार की ग्रोर से सभी तरह के वादे कर देंगे, पर इस प्रकार के बादे चलने वाले नहीं है। बहुत वहस मुवाहते के बाद

<sup>1.</sup> के. एम. मुन्जी-पिलिश्रियेल टू फीडम, पृ. 162

<sup>2.</sup> सरदार पटेल्स कारसपोन्डेन्स, जिल्द 5, पृ. 515-517

### 82/राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम

मृहाराजा ने भारतीय संघ में शामिल होना मन्जूर कर लिया और तदनुसार एक पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये।

माउन्टबेटन महाराजा ग्रौर मेनन को छोड़ कर कुछ क्षराों के लिये बाहर गये ही थे कि महाराजा ने मेनन पर पिस्तोल तान कर कहा "मैं तुम्हारे दबाव में ग्राकर मुकने वाला नहीं हूँ।" मेनन ने पिस्तोल के सामने ग्रपने ग्रापकों सम्भालते हुये उत्तर दिया कि इस प्रकार के बचकाना ब्यवहार ग्रौर गीदड धमिकयों से कुछ होने वाला नहीं है। यदि वे यह सोचते हैं कि मुक्ते मारने ग्रथवा घमिकया देने से जोधपुर का भारतीय सघ में शामिल होने का निर्णय रद्द हो जायेगा तो वे भ्रम में है। यह सब कुछ हो ही रहा था कि माउन्टवेटन पुनः कमरे में ग्राये। उन्होंने जब यह सुना तो सारी घटना को हंसी में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने महाराजा का पिस्तौत लेकर उन्हें ग्रपने यहाँ से प्रेम से विदा कर दिया। यह पिस्तौल महाराजा के स्वयं के वर्कणाप में बनाया गया था। यह "पेन" का भी काम करता था। महाराजा ने जोधपुर को भारतीय संघ में शामिल करने के सम्बन्धी पत्र पर इसी "पेन-पिस्टल" से हस्ताक्षर किये थे। कुछ वर्षो बाद माउन्टवेटन इन्लैण्ड की प्रसिद्ध मेजिक क्लब "मेजिक सरकल" के ग्रध्यक्ष बने तो उन्होंने इस "मेजिक पिस्टल" को मेजिक सरकल को भेंट कर दिया। ग्राज भी यह पिस्टल उक्त क्लब के म्यूजियम की शोभा बढ़ा रहा है। 2

श्रगले दिन वादे के अनुसार महाराजा नवाब से मिले और उन्हें सूचित कर दिया कि उन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने का निर्णय ले लिया है। विनवाब, जोंघपुर के महाराज रागा और एक दो अन्य राजाओं को, जो इस भारत विरोधी पृडयन्त्र में शामिल थे, बड़ी निराशा हुई। तीन दिन बाद मेनन जोंधपुर गये और वहाँ महाराजा से औपनारिक रून से "इन्स्ट्रमेन्ट ऑफ एक्सेसन" पर हस्ताक्षर करवाये। इसके बाद महाराजा ने पिछली बातों को मुलाते हुये बड़ी खुशियाँ मनाई और शेम्पेन की निद्यां बहा दी। शराब के नशे में चुत्त महाराजा मेनन को अपने जहाज में छोड़ने दिल्ली आये। मेनन सरदार पटेल के पास पहुंचे और "एक और रियासत सरदार की लवालब भरी हुई टोकरी में डाल दी।" इस प्रकार जोंधपुर के भारतीय संघ में मिलने के प्रकरण का सुखद अन्त हुआ। इस घटना के बाद जोंधपुर महाराजा के सरदार पटेल से मधुर सम्बन्ध हो गये। पटेल की और से महाराजा को स्थायी रूप से निमन्त्रण था कि वे जब कभी दिल्ली आयें तो उनके पास ही ठहरें। युवक महाराजा सरदार को पिता तुल्य समक्षने लगाये।

महाराजा हनुवन्त सिंह किसी तरह भारतीय संघ में शामिल तो हो गये ग्रीर सरदार पटेल से अच्छे सम्बन्ध स्थापित कर लिये, पर निरंकुश राजतन्त्र वाद का मूत ग्रभी भी उनके सिर पर सवार था। जोधपुर राज्य पर वे अपना एक छत्र शासन चाहते थे। राज्य सेवांग्रों के मारवाड़ीकरण के नाम पर उन्होंने अक्टूबर सन् 1947 में उदार विचारधारा के एक आई. ए. एस. अधिकारी श्री वैंकटाचार को प्रधानमन्त्री के पद से हटा कर उनके

<sup>1.</sup> वी. पी. मेनन-"वी स्टोरी ऑफ इन्टियेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स", पृ. 117

<sup>2.</sup> कोलिन्स एण्ड लापिरें—"फीडम एट मिडनाइट" पृ. 208

<sup>3.</sup> सरदार पटेल्स कॉरसपोन्डेस, जिल्द 5 पृ. 515-517

<sup>4.</sup> कोलिन्स एण्ड लॉपिरें--फ्रीडम एट मिडनाइट पृ 208

स्थान पर ग्रंपने चाचा श्री अजीतसिंह को प्रधान मन्त्री नियुक्त कर दिया। एक 18 वर्ष के राजपूत युवक को राज्य का गृह मन्त्री बना दिया। महाराजा ने लगभग सारा मन्त्री मण्डल सामन्तवादी तत्वों से भर दिया। पंडित नेहरू ने ता. 4 नवस्वर, 1947 के पत्र द्वारा उक्त घटना के सस्वन्ध में गृह मन्त्री सरदार पटेल का घ्यान खींचते हुये लिखा:—

"जैसा कि आपको जात है अलवर, भरतपुर और जोधपुर के शासक अपने-अपने राज्यों में जुल्म ढ़ांह रहे हैं। जोधपुर ने तो एक 18 वर्ष के मूर्ख नीजवान को अपना गृह मन्त्री बनाया है। बैंकटाचार को इन्हीं कारएों से जोधपुर छोड़ना पढ़ा। ये राजा लोगे बड़े ही मूर्ख हैं और अपने आपको हानि पहुंचा रहे हैं।"

महाराजा के इस दमन का जोधपुर की जनता ने जबरदस्त विरोध किया। राज्य की स्थिति से चिन्तित होकर सरदार पटेल ने 28 फरवरी, सन् 1948 को मेनन को महाराजा की समभाने के लिये जोधपुर भेजा। फलस्वरूप श्री जयनारायण व्यास के नेतृत्व में एक मिला जुला मंन्त्रिमण्डल बना जिसमें लोक परिपद् श्रीर सामन्त वर्ग के प्रतिनिधि शामिल किये गये। इस प्रकार के मेन्त्रिमण्डल का सुचारू रूप से चलना सम्भव नहीं था। मन्त्रिमण्डल में कई बार फेर बदल हुये। ग्रन्त में सितम्बर सन् 1948 में व्यास जी का नेया मन्त्रीमण्डल वना जिसमें पहली बार लोक परिपद् का बहुमत हुआ। इस मन्त्रिमण्डल में लोक परिपद् के प्रतिनिधि के रूप में व्यास जी के ग्रलावा सर्वश्री मथुरादास माथुर, होरकादास पुरोहित ग्रीदि शामिल किये गये।

#### बीकानेरं:

दिनांक 2 फरवरी, 1943 को महाराजा गंगा सिंह चल वंसे । उनके स्थान पर उनके पुत्र श्री शार्दु ल सिंह गद्दी पर बैठें । देशी राज्यों ग्रीर भारत सरकार के बीच पत्र-च्यवहार के माध्यम पोलीटिकल एजेन्ट ग्रीर ए. जी. जी. हुग्रा करते थे । महाराजा गंगा सिंह ने सन् 1919 में ग्रपने प्रभाव द्वारा पोलीटिकल एजेन्ट की कड़ी को संमाप्त करवा दिया था । परन्तु महाराजा गंगा सिंह की मृत्यु के बाद भारत सरकार ने निर्णय लिया कि ग्रव बीकानेर राज्य भी ग्रन्य राज्यों की भांति पोलिटिकल एजेन्ट के मार्फत ही ए. जी. जी. एवं भारत सरकार से पत्र-च्यवहार करेगा । भारत सरकार ने महाराजा शार्दु ल सिंह को तब तक बीकानेर राज्य के शासक के रूप में मान्यता नहीं प्रदान की जब तक कि महाराजा ने भारत सरकार के उक्त निर्णय को स्वीकार नहीं कर लिया । इससे महाराजा की प्रतिष्ठा को हल्की सी ठेस पहुंची, पर ग्रंग्रेजी सरकार देशी रियासतों के शासकों के साथ समय-समय पर इस प्रकार की चोट करती रहती थी—शायद राजाग्रों को यह याद दिलाने के लिये कि सार्वभीम सत्ता वास्तव में ब्रिटिश शासकों में निहित है।

नये महाराजा ने गद्दी पर बैठते ही सर्वश्री रघुवरदयाल गोयल, गंगादास कोशिक, दाऊदयाल ग्राचार्य, भिक्षालाल बोहरा, रामनारायण शर्मा ग्रीर गटुड़ महाराज ग्रादि राजनैतिक विन्दियों को रिहा कर दिया। परन्तु नेमीचन्द श्रांचिलया को तभी रिहा किया गया जबकि उसने जेल में श्रामरण ग्रनशन ग्रुड़ किया। प्रजा परिषद् के नेताग्रों ने सरकार से प्रजा परिषद् को मान्यता देने की मांग की। महाराजा ग्रीर रघुवरदयाल गोयल के वीच तारीख 26-8-1984 को इस सम्बन्ध में लम्बी वार्ता हुई। परन्तु कोई नतीजा

<sup>1.</sup> सरदार पटेल्सं कॉरसपोन्डेन्स जिल्द 5 पृ. 412

नहीं निकला। श्री गोयल उसी रात् को गिरधनार कर लिये गये श्रीर लूग्।करसर में नज़रबन्द कर दिये गये। परिपद के महामन्त्री गंगादास श्रीर प्रमुख कार्यकर्ता दाऊदयालं याचार्य भी सुरक्षा कानून के ग्रन्तर्गन गिरफ्तार किने जाकर जेल में बन्द कर दिये गये। श्री गोयल ने श्रपी नज़रबन्दा के खिलाफ हाईकोर्ट में ग्रावेदन-पत्र दिया, परन्तु हाईकोर्ट की सुनवाई होने के पूर्व ही उन्हें एक बार फिर राज्य से निर्वासित कर दिया गया। सन् 1945 के जून में दूधवाखारा किसान ग्रान्दोलन ने फिर जोर पकड़ा। सर्वश्री मधाराम वंश्व एवं रामनारायग्ग शर्मा पुनः जेल मे डाल दिये गये। इस प्रकार राज्य में दमन का दौर चलता रहा।

31 दिसम्बर, 1945 को प. जवाहरलाल नेहरू की ग्रध्यक्षता में उदयपुर में ग्रामा. देशी राज्य लोक परिपद् का ग्रधिवेशन हुन्ना। इस ग्रधिवेशन में बीकानेर की स्थिति का जिन्न करते हुए प. नेहरू ने ग्रपने भापए में कहा कि जहां शादी की कुमकुम-पन्नी तक राज्य द्वारा सेन्सर की जाती हो, पद की ग्रोट में जनता पर भीषए। अत्याचार किये जाते हों ग्रीर उसके प्रतिवाद में मनगढ़न्त दलीलें दी जाती हों उस राज्य के शासक इन्सान नहीं हैवान हैं।" बीकानेर राज्य की तत्कालीन राजनैतिक स्थिति का इससे बढ़िया सुन्दर चित्रए। ग्रीर कौन कर सकता था ? इस सम्मेलन में बीकानेर से सर्वश्री रघुवरदयाल गोयल, मधाराम वैद्य, गंगादास कोशिक ग्रीर हनुमान सिंह दुधवाखारा ग्रादि कार्यकर्तांग्रों ने भाग लिया। श्री गोयल उदयपुर से ग्रधिवेशन में भाग लेकर जयपुर ग्राये। पर वहाँ की सरकार ने भी उसको राज्य से निर्वासित कर दिया। श्री गोयल ग्रलवर पहुंचे ग्रीर वहीं से उन्होंने सर्वश्री गगादास कोशिक, चौ. हसराज, चौ. कुम्माराम, स्वामी करमानन्द ग्रीर चम्पालाल रांका ग्रादि उत्साही कार्यकर्तांग्रों के सहयोग से प्रजा परिषद के कार्य का संचालन किया। श्री रांका इन दिनों कलकत्ता से "ग्राज का बीकानेर" नामक पत्र का सम्पादन कर रहे थे।

इधर हनुमान सिंह दुघवाखारा की प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने के लिये महाराजा ने सेना की एक दुकड़ी भेज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनकी चल एवं अचल सम्पत्ति ज़व्त कर ली। उनके माता, चार भाई और चार भाभियों को दो-दो वर्ष की सना दे दी गई। उनकी दोनों पित्नयों को बीकानेर राज्य से निर्वासित कर दिया। स्वयं श्री हनुमान सिंह को अनूपगढ़ के किले में बन्द कर दिया, जहाँ उन्होंने 65 दिन तक अनशन किया। कई दिनों तक तो उन्होंने पानी भी नहीं पीया। अन्त में उनक बेहोश हो जाने पर उन्हें रिहा कर दिया गया।

ता. 25 जून, 1946 को प्रजा परिपद् के प्राग् श्री रघुवरदयाल गोयल पावन्दी तोड़कर बीकानेर में घुस गये। उन्हें गिरफ्तार कर जेल में बन्द कर दिया गया। चौ. कुम्भाराम उसके पूर्व ही पकड़ लिये गये थे। ता. 30 जून को राग्रीसहनगर में प्रजा परिषद् का सम्मेलन किया गया। सम्मेलन के ग्रध्यक्ष थे बीकानेर षड्यन्त्र केस के मूतपूर्व ग्रिभयुक्त श्री सत्यनारायण सर्राफ। 1 जुलाई को राग्रीसहनगर स्टेशन पर रेल से उतर कर परिपद् के कार्यकर्ता हाथ में तिरंगे भण्डे लिये हुये सम्मेलन में शरींक होने जा रहे थे। पुलिस इन कार्यकर्ताग्रों से भण्डे छीन कर उन्हें घसीटते हुये रेस्ट हाउस की ग्रोर ले गई। जनता रेस्ट हाउस की ग्रोर उमड़ पड़ी। जनता की इस भीड़ का नेतृत्व तिरंगा भण्डा हाथ में लिये बीरबल सिंह नामक एक हरिजन नौजवान कर रहा था। पुलिस ने भीड़ पर गोली चला दी। बीरबल सिंह वहीं शहीद हो गगा। वई ग्रन्य व्यक्ति घायल हुये। राजस्थान सरकार ने

हाल ही में शहीद बीरवल सिंह की स्मृति में इन्दिरा गांवी नहर की एक प्रमुख विंतरिका का नाम "बीरवल बान्व" रखा है।

एक और बीकानेर में महाराजा का दमन चक्र चल रहा था तो दूसरी श्रीर देश में राजनैतिक परिस्थितियां तेजी से बदल रही थीं। सत्ता हस्तान्तरण के सम्बन्ध में ब्रिटिश मिन्त्रमण्डल मिशन 23 मई, 1946 को भारत पहुंच चुका था। भारत की श्राजा़दी की घड़ियाँ निकट श्रा रही थीं। महाराजा के सामने श्रपने रवैथे को बदलने के सिवाय कोई रास्ता नहीं था। 18 जुलाई 1946 को श्री गोयल श्रीर ची. कुम्भाराम जेल से रिहा कर दिये गये। बीकानेर नगर में प्रजा परिपद् का कार्यालय पुनः स्थापित हो गया।

31 अगस्त, 1946 को महाराजा द्वारा राज्य में शासन सुघार करने की इप्टि से दो समिनियां नियुक्त की गईं। पहली समिति र ज्य का नया संविधान बनाने के लिये ग्रीर दूसरी मतदाताओं की योग्यता निर्धारित करने तथा निर्वाचन क्षेत्र तैयार करने के लिये। उक्त समितियों के प्रतिवेदन प्राप्त होने पर महाराजा ने दिसम्बर, 1947 में एक नया संविधान लागू कर दिया । राज्य में अन्तरिम सरकार बनाने एवं संविधान के अन्तर्गत घारा सभा के लिये चुनाव कराने के सम्बन्ध में राज्य के प्रधान मन्त्री ग्रीर परिपद् के कतिपय कार्यकर्ताम्रों के बीच 16 मार्च, 1948 को एक ग्रीर समभौता सम्पन्न हुग्रा, जिसके अनुसार श्री जसवन्त सिंह दाउदसर के नेतृत्व में 10 सदस्यों का एक मन्त्रीमण्डल अनाया गया, जिसमें प्रजा परिषद् के सर्वश्री कुम्भाराम ग्रार्थ, इरदत्त सिंह चौधरी, गौरीशंकर श्राचार्य श्रीर सरदार मस्तान सिंह शामिल किये गये। इस मन्त्री मण्डल ने 18 मार्च, 1948 को पद ग्रहरण किया। प्रजा परिपद् ने इस समभौते को ठुकरा दिया। उसका कहना था कि महाराजा ने मन्त्रिमण्डल में प्रजा परिषद् के सदस्यों की शामिल करने के पूर्व प्रजा परिषद् को विश्वास में नहीं लिया। उसने एक प्रस्ताव द्वारा परिषद् के सदस्यों को मन्त्रिमण्डल से बाहर ग्राने का ब्रादेश दिया और साथ ही 23 सितम्बर को होने वाले घारा सभा के चूनावों के बहिष्कार का भी निर्णय लिया। इस प्रकार परिषद दो गुटों में विभाजित हो गई। परन्तु कुछ समय बाद प्रजा परिपद् से सम्वन्थित मन्त्रियों का भी कतिपय मुद्दों को लेकर महाराजा और अन्य मन्त्रियों से मतभेद हो गया। फलतः वे इस्तीका देकर वाहर ग्रा गये। इस प्रकार राज्य में एक वार किर राजनैतिक गतिरोध उत्पन्न हो गया । अ. भा. देशी राज्य लोक परिषद् की राजपूताना प्रान्तीय सभा के भ्रष्यक्ष श्री गोकुल भाई भट्ट श्रौर महामन्त्री श्री हीरालाल शास्त्री प्रजा परिषद् के दोनों गुटों में समभौता कराने की दिष्ट से बीकानेर ग्राये। उन्होंने लो परिपद की तत्कालीन कार्य-करगी समिति के स्थान पर एक तदर्थ समिति स्थापित की जिसके ग्रध्यक्ष श्री रामचन्द्र चौघरी एवं महामन्त्री श्री चन्दनमल वैद वने ।2

2 सितम्बर, 1946 को केन्द्र में पं जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में ग्रन्तिरम सर-कार बनी। 9 सितम्बर, 1946 को संविधान परिपद् ने ग्रपना कार्य शुरू किया। रिया-सतों ने मन्त्रिमण्डल मिशन योजना सिद्धान्तत: स्वीकार कर ली थी। ग्रतः संविधान

<sup>1.</sup> श्री कुम्भाराम आर्थ कई वर्ष राजस्थान मन्त्रिमण्डल के सदस्य रहे। वे सन् 1977 में जनता पार्टी में पामिल हो गये। वे लोकसभा के सदस्य भी रहे।

<sup>2.</sup> श्री रामचन्द्र चौधरी और श्री चन्दन मल बैंद वर्षों तक राजस्थान मन्त्रिमण्डल के सदस्य रहे।

दि। हिं

### 86/राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम

परिष्दे में उनके प्रतिनिधित्व के सवाल पर विचार करने हेंतु नंरेन्द्र मण्डल ने एक सम-कोता समिति मंनोनीत की। इसी प्रकार की एक समिति संविधान परिषद् ने भी नोमंजद की।

यंप्रेल, 1947 में दोनों समफीता समितियों में रियासतों के प्रतिनिधित्व एवं उनके संविधान परिपद् में शामिल होने के बारे में समफीता हो गया। जब यह समफीता नरेन्द्र मण्डल की स्थायी समिति में अनुमीदनार्थ रखा गया तो स्थाई समिति में मतभेद हो गया। नरेन्द्र मण्डल के चांसलर भूपाल के नवीं के नेतृत्व में राजाओं का एक गुट यह चाहता थीं कि रियासतें अपने प्रतिनिधि संविधान परिपद् में तब ही भेजें जबिक संविधान परिपद् संघीय संरक्षिर के संविधान पर चेची शुरू करें। राजाओं का दूसरा गुट बीकानेर के महाराजा शार्दु ल सिंह के नेतृत्व में यह चाहता था कि वे श्रविलम्ब ही संविधान परिपद् में शरीक हो जायों। स्थायी समिति ने महाराजा शार्दु ल सिंह का सुकाव ग्रेस्वीकार कर दिया। इस पर महाराजा ने स्थाई समिति से विहानमन कर दिया। साथ ही महाराजों ने ग्रंपने साथी नरेशों से श्रविलम्ब ही संविधान परिषद् में अपने प्रतिनिधि भेजने की श्रवील की। महाराजा की इस कार्यवाही से राजाओं में खलबली मच गई। श्रवील की। महाराजा की इस कार्यवाही से राजाओं में खलबली मच गई। श्रवील के स्थान परिषद् में अपने प्रतिनिधि के वेच का रास्ता निकाला। राजाओं को छूट दे दी गई कि वे जब चाह तब संविधान परिषद में अपने प्रतिनिधि भेज दें। महाराजा वीकानेर की इस कार्यवाही की देश के नेताओं ने बड़ा सराहा। बीकानेर राज्य की श्रोर से सर के एम पन्नीकर ने 28 श्रवेल, 1947 को सविधान परिषद में अपना स्थान ग्रहण किया।

ब्रिटिश संरेकार की 3 जून, 1947 की यीजना के अंनुसार रियासतों को 15 अंगेस्त, 1947 के पूर्व भारत या पाकिस्तान में शांमिल हीने अथवा स्वतन्त्र रहीने के प्रकृत पर निर्णय लिना था। इस समय एक और भीपाल के नवांव, महाराजा इन्दौर और महाराजा जोधंपुर पाकिस्तान में शांमिल होने की यीजना बना रहें थे तो दूसरी और निजाम है देर्राबांद और महाराजा त्रावणकोर स्वतन्त्र होने की धीषणा कर रहे थे। इन कृष्टिन परिस्थितियों में बीकानर के महाराजा शार्दुल सिंह ने पहल कर 7 अगस्त को 'इन्स्ट्रें मेन्ट और एक्सेशन' पर हस्ताक्षर कर दिये। इसका नतीजा यह हुआ कि 15 अगस्त के पूर्व ही भारतीय संघ की भौगोलिक सीमा में हैदराबांद और जूनागंढ को छोड़ कर अन्य सभी रियासंते एक एक कर भारतीय संघ में शांमिल हो गयी। महाराजा शार्दुल सिंह को लिखा कि देश की इस नाजुक घड़ी में उन्हींने राजाओं की समुचित नेतृत्व प्रदान कर देश की बड़ी सेव। की है।

ब्रिटिश संरक्षीर की घोषणा के श्रेनुसार पंजाब का भी साम्प्रदायिक श्राधार पर बंटवारा होना था। वायसंराय ने इसके लिये सुप्रेसिट ब्रिटिश न्याय शास्त्री रेडिनिलफ की संदारत में एक श्रायोग की नियुक्ति को। उस समय यह अफवाह फैल गयी थी कि फिरोज-पुर हैड वर्क्स पाकिस्तान में चला जायेगा। इस अफवाह से बीकानेर रियासत में घवराहट पेदा हो गयी। महाराजा के श्रादेश पर राज्य के प्रधान मंत्री के. एम पानिक्कर, प्रसिद्ध कानूनवेक्ता जस्टिस टेकचन्द बक्षी और मुख्य अभियन्ता कंवरसेन ने सरदार पटेल, माउन्ट बेटन और पंजाब सीमा-आयोग के समक्ष बीकानेर का पक्ष बड़ी खूबी से प्रस्तुत किया। श्री कंवरसेन ने श्रपनी पुस्तक "एक अभियन्ता के संस्मरण" में पृ० 121 पर इस प्रकरण

का जिक्र करते हुए लिखा है कि वे स्वयं एवं सरदार पन्निकर 11 ग्रगस्त, 1947 को माउन्टवेटन से मिले ग्रीर उसके सामने निम्न विचार प्रकट किये—

"हमारे स्वामी (महाराजा बीकानेर) ने हमसे आपको यह संदेश पहुँ चाने के लिये कहा है कि यदि फिरोजपुर हैडवक्सं और गंगनहर पाकिस्तान में जाती है तो महाराजा के सामने पाकिस्तान में शामिल होने के अलावा और कोई चारा नहीं रहेगा।"

उक्त संदेश का तत्काल असर हुआ। रेडिक्लफ ने 17 अगस्त 1947 को अपने निर्णय की घोषणा की। फिरोजपुर हैडवर्क्स और गंगनहर भारत के अंग वने रह गये। बीकानेर की जनता ने राहत की साँस ली। जयपुर ;

देश में ज्यों ज्यों सन् 1942 के आन्दोलन का वेग कम होता गया, जयपुर में आजाद मोर्चे के कार्यकर्ता रिहा कर दिये गये। अवसूबर सन् 1945 में पी. ई. एन क्रान्फिन्स में शामिल होने पं. जवाहरलाल नेहरू जब जयपुर आये तो आजाद मोर्चे के नेता बाझा हरिशचन्द्र ने नेहरूजी की प्रेरणा पर मोर्चे को जयपुर प्रजा मण्डल में विलीन कर दिया। इस प्रकार प्रजामण्डल में सन् 1942 के आन्दोलन को लेकर उठा हुआ विवाद समाप्त हुआ।

सन् 1946 में राज्य में विधान सभा और विधान परिषद् की स्थापना हुई। प्रजामण्डल के ग्रध्यक्ष श्री देवी शंकर तिवाड़ी 15 मई, 1946 को राज्य के मन्त्रिमण्डल में लिये गये। एक वर्ष बाद प्रजामण्डल के एक और प्रतिनिधि श्री दौलत मल भण्डारी मन्त्रिमण्डल में लिये गये। 27 मार्च, 1947 को जयपुर राज्य में शासन सुधारों की एक ग्रीर महत्वपूर्ण घोषणा की गयी, जिसके श्रनुसार राज्य में एक नया मन्त्रिमण्डल बना, जिसमें दौवान के श्रलावा 6 सदस्य थे। श्री हीरालाल शास्त्री, मुख्य सचिव (प्रधान मन्त्री) और सर्व श्री देवी शंकर तिवाड़ी, दौलतमल भण्डारी ग्रीर टीकाराम पालीवाल प्रजामण्डल से एवं ठाकुर कुशल सिंह, गीजगढ और रावल श्रमर सिंह श्रजयराजपुरा सामन्त वर्ग की श्रीर से मन्त्री वने।

जयपुर राज्य से तीन सदस्य भारतीय संविधान निर्मातृ परिषद् में भेजे गये थे, जिनमें एक श्री हीरालाल शास्त्री थे। जयपुर देश की उन कतिपय रियासतों में थी जो सबसे पहले भारतीय संघ में शामिल हुई। इसका श्रेय महाराजा सवाई मान सिंह ग्रीर उनके दूरदर्शी दीवान सर वी टी. कृष्णामाचारी को जाता है। जीसलमेर:

श्री सागर मल गोपा 25 मई, 1941 से "राजद्रोह" के अभियोग में जैसलमेर राज्य की जेल में बन्द थे। उन्हें जेल में दी जानी वाली यातनाओं के सम्बन्ध में यदा-कदा समाचार-पत्रों में समाचार छपते रहते थे। मारवाड़ लोक परिषद् के अध्यक्ष श्री जयनारायण व्यास ने 8 मार्च, 1946 को पोलीटिकल एजेन्ट को पत्र लिखकर श्री गोपा के सम्बन्ध में वस्तु स्थित का पता चलाने का आग्रह किया। पोलोटिकल एजेन्ट ने 6 अप्रेल, को जैसलमेर जाने का कार्यक्रम बनाया। उसके पहले ही 3 अप्रेल के दिन 3 बजे नगर में यह खबर फैला दी गयी कि श्री गोपा ने जेल में अपने शरीर पर तेल छिड़क कर ग्राग लगा ली है। सारा शहर गोपाजी को देखने के लिये उमड़ा पढ़ा पर अधिकारियों ने गोपाजी के रिस्तेदारों तक को उनसे मिलने नहीं दिया। रात्रि में उन्हें स्थानीय सर-

कारी ग्रस्पताल में भेजा गया, जहाँ वे रात भर पीड़ा के मारे कहराते रहे। पर न तो किसी को उसने मिलने दिया गया और न किसी डाक्टर ने इलाज ही किया। दूसरे दिन प्रात: उनकी पर्ना श्रीमती हीरादेवी डाक्टर के पास गयी। तब कहीं जाकर डाक्टर गोपाजी के पास पहुंचे और उन्होंने उनके इंजेक्शन लगाया। गोपाजी ने तुरन्त ही प्राग्ण त्याग दिए। नगर "सागरमल गोपा जिन्दाबाद" के नारों से गूँज उठा। दीवारों पर "खून के बदले खून" के नारे लिख दिये गये। प. नेहरू ने गोपा की मुत्यु के इस जघन्य काण्ड पर टिप्पणी करते हुये एक बयान में कहा 'इसे आत्म हत्या कहना एक दम शरारत है। यह एक ऐसी बात है जो न सिर्फ जैसलमेर के लिये बिन्क दूसरे राजांशों के लिये भी शर्म की बात है।" गोपाजी ने अपना नाम उन अमर शहीदों में लिखा दिया, जिनकी कुरवानियों से देश के विभिन्न भागों में शताब्दियों पूरानी राजशाही का अन्त हम्ना।

गोपा-हत्या काण्ड के तुरन्त बाद जोधपुर से व्यास जी एवं उनके साथी श्री श्रचले-श्वर प्रसाट शर्मा श्रादि कार्यकर्ता जैसलमेर पहुँचे। उनके श्रागमन से स्थानीय कार्य-कर्ताश्रों का मनोबल बढ़ा। जैसलमेर प्रजामण्डल तेजी से काम करने लगा।

श्रगस्त, 1947 में जंसलमेर के महारावल ने महाराजा जोधपुर के साथ जैसलमेर को पाकिस्तान में शामिल करने के सम्बन्ध में श्री जिन्ना से मुलाकात की, पर चौकन्नी भारत सरकार ने उनकी देश द्रोही योजना पर पानी फेर दिया। श्रन्तोगत्वा जैसलमेर भारतीय संघ में शामिल हो गया। कुछ ही समय बाद जैसलमेर की सीमा पर कवाइ- लियों के हमलों से उत्पन्न परिस्थित को ध्यान में रखते हुये भारत सरकार ने वहाँ पर अपना प्रशासक नियुक्त कर दिया।

#### ग्रलवर:

सन् 1942 के "भारत छोड़ो" ग्रान्दोलन के बाद भ्रलवर राज्य प्रजामण्डल की फरवरी, 1947 में पहली बार राज्य के दमन का शिकार होना पड़ा। प्रजामण्डल ने खेड़ा मंगल सिंह में जागीरदारों के ग्रत्याचारों के विरूद्ध एक सम्मेलन का श्रायोजन किया। राज्य ने प्रजामण्डल के नेता सर्व श्री भोलानाय, शोभाराम, कुंज बिहारी लाल मोदी, लाला काशीराम गुप्ता, रामजीलाल गुप्ता, बद्रीप्रसाद गुप्ता, भवानी सहाय शर्मा, राम चन्द्र उपाध्याय, रामजीलाल अग्रवाल और डा. शान्तिस्वरूप डाटा आदि को गिरफ्तार कर लिया। इन गिरफ्तारियों का जनता ने प्रवल विरोध किया। स्कूल भीर कालेज बन्द हो गये। राजधानी में एक सप्ताह तक हड़ताल रही। राज्य के अन्य कस्बों में भी प्रदर्शन हुये। श्री हीरालाल शास्त्री ने बीच में पड़ कर राज्य श्रीर प्रजामण्डल के बीच सलभीता कराया। 10 दिन बाद प्रजामण्डल के नेता रिहा किये गये। महाराजा लोक-प्रिय मन्त्री मण्डल बनाने के लिये सहमत हो गये। पर महाराजा प्रजामण्डल के प्रति-निधियों के अलावा कतिपय साम्प्रदायिक संस्थाओं के सदस्यों को भी मन्त्रिमण्डल में लेना चाहते थे। ग्रतः प्रजामण्डल ने मन्त्रिमण्डल में ग्रपने प्रतिनिधि भेजने से इन्कार कर दिया। इसी बीच 22 अगस्त को राजगढ में राष्ट्रीय भंडा जलाने की घटना को लेकर राज्य में म्रान्दोलन भड़क उठा। लगभग 600 व्यक्ति गिरफ्तार हो गये। एक वार फिर शास्त्री आदि नेताओं ने बीच में पड़ कर राज्य ग्रीर प्रजामण्डल के बीच मुलह कराई। सत्या-ग्रही रिहा कर दिये गये। ग्रवटूबर, 47 में राज्य ने प्रजामण्डल के तीन प्रतिनिधि मन्त्रि मण्डल में लेना चाहा, पर देश में बदली हुई परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य से प्रजामण्डल की यह प्रस्ताव स्वीकार नही हुमा। उसने राज्य मिन्त्रमण्डल में प्रजामण्डल के अहुमत की

मांग की, पर राज्य ने यह मांग नहीं स्वीकार की । अतः राज्य और प्रजामण्डल के वीच गतिरोध बना रहा।

### भरतपुर:

सन् 1943 में राज्य ने ब्रज जया प्रतिनिधि समिति (विधान सभा) के चुनाव कराये। प्रजा परिषद् ने समिति के 37 निर्वाचित स्थानों में 22 पर ग्रिधकार कर लिया। पर जब परिषद् ने देखा कि समिति के माध्यम से वह राज्य से ग्रपनी प्रगतिशील नीतियों को सरकार से मनवाने में ग्रसफल रही है तो उसने सन् 1945 में समिति का बहिष्कार कर दिया। सरकार दमन पर उतर ग्राई। उसने श्री युगल किशोर चतुर्वेदी, श्री राजवहादुर ग्रादि समिति के प्रमुख सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया ग्रीर देशद्रोह के ग्रपराध में सजाएं सुना दीं। परन्तु कुछ ही दिनों वाद परिषद् ग्रीर सरकार के बीच समभौता हो गया। गिरफ्तार नेता रिहा कर दिये गये।

जनवरी, 1947 में महाराजा भरतपुर के निमन्त्रण पर भारत के वायसराय लार्ड वेवल और बीकानेर के महाराजा शाद लिसह घाना के विश्व प्रसिद्ध पक्षी-विहार में जल मुर्गियों के शिकार के लिये भरतपुर ग्राये। शिकार की व्यवस्था हेतु जाटव, कोली ग्रादि अनुसूचित जाति के लोगों को बेगार में पकड़ा जाने लगा। प्रजा परिषद् और मुस्लिम कान्फ्रेन्स ने निर्णय किया कि राज्य द्वारा ली जाने वाली वेगार का विरोध किया जाये। दोनों संगठनों ने वेगार-विरोधी म्रान्दोलन छेड़ दिया। जूल्स हड़ताल मीर प्रदर्शन हुये। 5 जनवरी को लार्ड वेवल और महाराजा शार्दुल सिंह भरतपुर श्राये तो जनता का विशाल जुलस काले भण्डे हाथ में लिये "वेवल वापिस जाम्री" के नारे लगाता हम्रा हवाई मुझे तक गया। प्रजा परिषद् ने सरकारी किले के सामने घरना देना प्रारम्भ किया। 15 जनवरी को महाराजा के भाई राजा बच्चू सिंह के नेतृत्व में सेना के घुड़सवारों श्रीर पुलिस ने सत्याग्रहियों को रींद दिया। सर्वश्री सावंल प्रसाद चतुर्वेदी, राजवहादुर, श्राले मोहम्मद एवं श्रीमती जमना देवी चतुर्वेदी आदि कार्यकर्ताओं को गम्भीर चोटें आयीं। सरकार ने राजधानी में घारा-144 लगा दी। शहर में हड़ताल हो गयी, जो 22 दिन तक चली। सर्वश्री सांवल प्रसाद चतुर्वेदी, ग्राले मोहम्मद, राजवहादूर, गौरीशंकर मित्तल, घनश्याम शर्मा, जगन्नाय प्रसाद करकड, मा. ग्रदित्येन्द्र, मा. फकीरचन्द, रोशनलाल ग्रार्थ, रघनाय प्रसाद लखेरा, मदनमोहनलाल पोद्दार, प्रशुदयाल माथुर ब्रादि अनेक कार्यकर्ता जेल में डाल दिये गये। इसी बीच 5 जनवरी को पुलिस द्वारा मुसावर में एक प्रभुख कार्यकर्ती रमेश स्वामी को बस से कुचलवा दिया गया, जो घटनास्थल पर ही शहीद हो गये।

भरतपुर की स्थिति का अध्ययन करने के लिये अ. भा. देशी राज्य लोक परिषद् के अध्यक्ष पं. नेहरू ने अपने विशेष प्रतिनिधि श्री द्वारकानाथ काचरू और देशी राज्य लोक परिषद् की प्रान्तीय सभा ने लेखक को भरतपुर भेजा। वे जेल में सत्याग्रहियों से मिले। उन्होंने राज्य के प्रधान मन्त्री और अन्य अधिकारियों से भी मुलाकात की। उन्होंने अपने-अपने प्रतिवेदन सम्बन्धित संस्थाओं को भेजे। इस समय केन्द्र में राष्ट्रीय सरकार बन गई थी। अतः राज्य ने समकौते की नीति अपनाई। सभी नेता धीरे-धीरे रिहा कर दिये

<sup>1.</sup> श्री राजवहादुर भाजादी के बाद वर्षी तक केन्द्रीय मन्त्री रहे ।

<sup>2.</sup> श्री बादित्येन्द्र जनता सरकार में वित्त मन्द्री रहे।

### 90/ राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम

गये। दिसम्बर सन् 1947 में भरतपुर राज्य के मन्त्रिमण्डल में प्रजा परिषद् की अोर से श्री गोपीलाल यादव और मास्टर ग्रादित्येन्द्र ग्रीर किसान सभा की ग्रोर के ठाकुर देशराज एवं श्री हरिदत्त को शामिल किया गया।

### सिरोही:

सन् 1942 के बाद सिरोही में कोई विशेष राजनैतिक हलचल नहीं हुई, सिवाय इसके कि जनवरी, 1946 में महाराजा स्वरूप रामसिंह के देहान्त पर ब्रिटिश सरकार द्वारा मंडार के तेज सिंह को गद्दी पर बैठाने पर जनता ने बड़ा विरोध किया। पर 1947 में केन्द्र में राष्ट्रीय सरकार वन जाने पर यह गलती सुवार दी गई। भारत सरकार ने तेज सिंह के स्थान पर गद्दी के वास्तविक हकदार अभयसिंह को गद्दी पर बैठा दिया। वह नाबालिंग था। ब्रिटिश सरकार द्वारा रियासतों पर सार्वभीम सत्ता समाप्त करने के निर्णय के फलस्वरूप सन् 1917 से ए. जी. जी. को लीज पर दिया गया आबू-पर्वत 5 अगस्त, 1947 को पुन: सिरोही राज्य को मिल गया। 23 अक्टूबर को राज्य के मिल्तमण्डल में प्रजा मण्डल के प्रतिनिधि श्री जवाहरमल सिंघी को लिया गया। नवम्बर, 1947 में भारत सरकार ने सिरोही को राजपूताना स्टेट्स एजेन्सी से हटा कर पश्चिम भारत एवं गुजरात स्टेट्स एजेन्सी के अन्तर्गत कर दिया। भारत सरकार ने 8 नवम्बर, 1948 को सिरोही का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया और श्री गोकुल भाई भट्ट को राज्य का प्रधान मन्त्री नियुक्त कर दिया।

### ड गरपुर :

वर्तमान शताब्दी में राजस्थान के राजाओं में बीकानेर के महाराजा स्व. गंगासिंह के बाद डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मग्रासिंह¹ सबसे श्राधिक चतुर श्रीर कूटनीतिक शासक माने जाते थे। 3800 वर्ग कि. मी. में फैली डूंगरपुर एक छोटी रियासत थी जिसकी 60 प्रतिशत श्रावादी भीलों की थी। इस रियासत के पिछड़ेपन का श्रन्दाज इस बात से लगाया जा सकता है कि श्राजादी के पूर्व वहां की जनता में साक्षरता का प्रतिशत केवल 3 प्रतिशत था। इन परिस्थितियों में यह कोई श्राश्चर्य की वात नहीं कि राज्य में राजनैतिक जाग्रति की शुरूआ़त श्रपेक्षाकृत देरी से हुई।

सन् 1935 में श्रद्धेय ठक्कर वापा की प्रेरणा से राज्य के सुप्रसिद्ध जन-सेवक श्री भौगीलाल पंडया<sup>2</sup> ने हरिजन सेवा सिमिति की स्थापना की । उसी वर्ष श्री शोभालाल पुप्त<sup>5</sup> ने राजस्थान सेवक मण्डल की ग्रोर से हरिजनों श्रीर भी्लों में काम करने के लिए सागवाड़ा में एक श्राश्रम स्थापित किया । कुछ ही समय वाद विजीलिया श्रान्दोलन के प्रमुख सूत्राधार श्री मिण्वियलाल वर्मी जन-जातियों में काम करने के उद्देश्य से दूंगरपुर श्राये । उन्होंने सागवाड़ा से 16 कि. मी. दूर खडलाई ग्राम में एक ग्राश्रम स्थापित

महारावल लक्ष्मणसिंह जनता थासन के दौरान विधान सभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। वे विधानसभा में वर्षों तक विरोधी दज के नेता रहे हैं। आजकल वे विधान सभा में कांग्रेसी सदस्य हैं।

<sup>2-</sup> श्री पण्डया भूतपूर्व राजस्थान कार और वर्तमान राजस्थान के मन्त्रिमण्डलों के कई वर्ष तक सदस्य रहे। उन्हें अप्रैल, 1976 में उनकी समाज-सेवाओं के उपलक्ष में भारत सरकार द्वारा पदम—भूपएए से विभूषित किया गया।

<sup>3-</sup> श्री गुग्ता विजीतिया आन्दोलनं में काम करं चुंके हैं। वे वर्षो तक हिन्दुस्तान दैनिक के सम्पादक मण्डल में रहे हैं।

किया। महारावल के कारिन्दों ने भीलों को श्री वर्मा के खिलाफ भड़काने का प्रयत्न किया। पर उन्हें सफलता नहीं मिली। वर्माजी ने वागड़—सेवा मन्दिर नामक संस्था वनाई श्रीर उसके अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर 12 केन्द्र स्थापित किये। उन्होंने उनत संस्था के द्वारा भीलों में न केवल साक्षरता का प्रचार किया, वरन् उनमें प्रचलित विभिन्न सामाजिक कुरीतियों के निवारण का महत्वपूर्ण कार्य किया। भीलों में नये जीवन का संचार हुआ। पर वर्माजी ने अब यह महसूस किया कि भीलों के श्राधिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें राज्य द्वारा ली जाने वाली वैठ-वेगार एवं अनुचित लागवागों से मुक्त किया जाये। इसका सीधा अर्थ था राज्य से संघर्ण। पर इससे भीलों एवं अनुसूचित जातीयों में रचनात्मक काम करने वालों के लिए कठिनाइयां पैदा हो सकती थी। अतः श्री वर्मा बागड़ सेवा मन्दिर श्री पण्डया को सींप पुनः अपने राज्य (मेवाड़) में चले गये।

राज्य सरकार वागड़ मेवा मन्दिर की प्रवृत्तियों से नाराज थी। ग्रतः श्री पण्डया उक्त संस्था को समान्त कर उसके स्थान पर सेवा संघ, डूंगरपुर की स्थापना की। पर राज्य सरकार संस्था के नाम से नहीं, उसके काम से नाराज थी। उसने सेवा सघ द्वारा चलाये जाने वाले छात्रावासों को बन्द कर दिया ग्रीर वहां के छात्रों को ग्रागे की शिक्षा के लिए राज्य की एकमात्र हाई क्लूल में प्रवेश देना निषिद्ध कर दिया। यही नहीं, सरकार ने एक नया कानून बनाया जिसके अनुसार राज्य में बिना सरकारी अनुमित के निजी स्कूल श्रीर छात्रावासों का चलाना निषिद्ध कर दिया गया। पर सेवा संघ दिना इन काले कानूनों की परवाह किये ग्रमनी प्रवृत्तियां चलाता रहा।

सन् 1942 की अगस्त क्रान्ति ने देश में एक अभूतपूर्व जाग्रति की लहर पैदा की। सेवा संघ के कार्यकर्ताओं को विश्वास हो गया कि वे अब अधिक समय तक राजनीति से अलग नहीं रह सकते। संघ के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर जुलूस निकाले व सभाएं की। डूंगरपुर एवं अन्य कस्वों में हड़तालें हुई। पर चतुर महारायल ने कोई गिरफ्तारी नहीं की।

ता. 1 द्रागस्त, 1944 को सेवा संघ के प्रमुख कार्यकर्ता सर्वे श्री भोगीलाल पण्डया गौरीशंकर श्राचार्य, हरिदेव जोशी, 1 कुरीचन्द जैन व शिवलाल कोटड़िया झादि ने नाग-रिकों की एक सभा बुलाई और उसमें प्रजा मण्डल का विधान स्वीकार करवाया। ता. 8 स्नगस्त की वैठक में श्री पण्डया को संस्था का अध्यक्ष एवं श्री कोटड़िया को मन्त्री चुना गया।

स्रप्रैल, 1946 में डूंगरपुर में राज्य प्रजा मण्डल का श्री पण्डया की स्रध्यक्षता में पहला स्रिष्ठिशन हुन्ना। सर्वश्री गोकुल भाई भट्ट, हीरालाल शास्त्री, मारिण्वयलाल वर्मा, भूपेन्द्र त्रिवेदी, युगलिकशोर चतुर्वेदी एवं मोहनलाल सुखाड़िया स्रादि विभिन्न रियासतों के जन नेता इस स्रिष्ठिशन में शामिल हुए। स्रिष्ठिशन में राज्य में उत्तरदायी सरकार की स्थापना, डूंगरपुर के भारतीय संघ में शामिल होने, खानगी पाठशाला नियम एवं कवायद छात्रावास के रद्द करने स्रादि विषयों पर प्रस्ताव स्वीकार किये गये।

<sup>1-</sup> श्री हिरिदेव जोशी सन् 1952 से अब तक लगातार विधानसभा के सदस्य रहे हैं। वे वर्षों तक राजस्थान मिन्तिमण्डल में रहने के बाद सन् 1973 से 1977 तक राज्य के मुख्यमन्त्री रहे। वे पुनः मार्च, 1985 से राज्य के मुख्यमन्त्री हैं।

इन दिनों सरकार ने कटारा के अकालग्रस्त क्षेत्रों में लेवी वसूल करना शुरू कर दिया। यहां के किसान महारावल की शिकार के लिए आरक्षित सुग्ररों के उपद्रव से पहले ही परेशान थे। अनः किसानों ने सांवला निवासी श्री देवराम शर्मा के नेतृत्व में सत्याग्र ह का श्रीगरोंग कर दिया। श्री शर्मा गिरपनार किये जाकर देवल जेल में भेज दिया गया। प्रजा मण्डल ने इस ग्रान्दोलन को अपने हाथ में लिया। श्री पण्डया ने श्री हरिदेव जोशी को प्रचार प्रसार व उनकी स्वयं की गिरपतारी के बाद आन्दोलन के संचालन के लिए राज्य के बाहर भेज दिया। सरकार ने श्री जोशी और श्री उपाध्याय को राज्य से निष्कासित कर दिया। श्री पण्डया अपने 28 साथियों सहित सत्याग्रह करते हुए गिरफ्तार किये जाकर देवल जेल में बन्द कर दिये गये। वहां उनकी क्रूरतापूर्वक पिटाई की गयी। श्री पण्डया ने उन्हें व उनके अन्य साथियों को राजनैतिक बन्दी मानने के लिये अनशन शुरू कर दिया। 15 दिन बाद जब श्री पण्डया की मांग स्वीकार हुई तभी उन्होंने ग्रपना अनशन तोड़ा।

भी पण्डया पर जेल में किये जा रहे ग्रमानुषिक व्यवहार के समाचार राज्य भर में फैल गये। फलस्वरूप कई स्थानों पर हड़ताल ग्रीर लाठी चार्ज हुन्ना। कई प्रमुख कार्य कर्ताग्रों को गिरफ्तार कर लिया गया। जब ये समाचार राजपूताना प्रान्तीय सभा को मिले तो प्रान्त के चोटी के नेता सर्वश्री गोकुल भाई भट्ट, माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री ग्रीर रमेशचन्द व्यास तुरन्त डूंगरपुर पहुंच गए ग्रीर महारावल से मिले। श्री पण्डया सहित सभी कार्यकर्ता रिहा कर दिये गए। श्री जोशी व श्री उपाध्याय के विरुद्ध निर्वासन ग्राज्ञा रह कर दी गई। प्रजामण्डल की यह पहुली विजय थी। महारावल के लिए यह सब कड़वा घूट पीने के बरावर था। उन्होंने समभ लिया कि सेवा संघ ग्रीरप्रजा मण्डल एक ही सिक्के के दो रूप हैं ग्रीर ग्रगर सेवा संघ की प्रवृत्तियों को बन्द कर दिया गया तो प्रजामण्डल ग्रपने ग्राप में कमजोर हो जायेगा।

अस्तु, राज्य के कर्मचारी ता. 30 मई 1947 को सेवा संघ द्वारा संचालित पूना-वाड़ा की पाठणाला को चन्द करने पहुँ चे। उन्होंने पाठणाला के अध्यापक श्री शिवराम को पीटा और जंगल में छिपा विया। जब इस घटना की सूचना श्री पण्डया को मिली तो वे अपने साथी श्री उपाध्याय और श्रीकोट डिया एवं कुछ भीलों के साथ अनेक बाधाएं पार करते हुए श्री शिवराम के गांव कुआ पहुँ च गए। वहां पर उन्हें पुलिस ने सूचित किया कि श्री शिवराम शर्मा को उनके घर पहुँ चा दिया गया हैं। दो दिन के मूखे प्यासे श्री पण्डया और उनके साथी पाठशाला में ज्यों ही खाना खाने बैठ कि पुलिस एवं स्थानीय जागीर—दार ने उन सबको घर कर बुरी तरह पिटाई की। पुलिस उन्हें सरकारी नाके को लूट कर जला देने के अभियोग में गिरपतार कर थम्बोला के थाने में ले गई। पुलिस ने उन पर मुकदमा चलाया, पर उन्होंने अदालती कार्यवाही में भाग लेने से इन्कार कर दिया। अन्तमें वे सव21 दिन बाद विना धर्त रिहा कर दिये गये। पुलिस ने हवालात के दौरान श्रीपण्डया और उनके साथियों को अनेक यातनाएं दी। पुलिस ने श्री पण्डया को तो पानी में पेशाब मिला कर पिलाने का जधन्य अपराध भी किया।

19 जून को पुलिस ग्राम रास्तापाल की स्कूल बन्द करने गई। उस दिन स्कूल में विद्यार्थी नहीं थे। पुलिस ने मकान मालिक नानाभाई खाट को स्कूल बन्द कर चाबी सीप देने का श्रादेश दिया। पर जब नानाभाई ने बिना सेवा संघ की इजाजत के चाबी, देने से इन्कार कर दिया तो पुलिस ने उन्हें इस बरबरता से मारा कि वे मरणासन्न हो गए पुलिस

उन्हें उठाकर ग्रपने कैंप में ले जा रही थी कि मार्ग में ही उनका देहान्त हो गया। स्कूल के ग्रघ्यापक सेगांभाई की भी पुलिस ने भयंकर पिटाई की। वे वेहोंग हो गये। पुलिस ने उनकी कमर में रस्ता बांधकर रस्ते के दूसरे सिरे को ट्रक से बांब दिया। जब ट्रक सेगां भाई को घसीटते हुए चलने लगा तो एक 12 वर्षीय भील कन्या कालीबाई ने ग्रपनी दांतली से रस्ती काट कर सेगाभाई के जीवन की रक्षा को। इस बीच पुलिस ने कालीबाई ग्रीर उसके साथ की महिलाग्रों पर गोली चलाई, जिससे कालीबाई ग्रीर 6 ग्रन्य महिलाग्रें घायल हो गयी। उन सबको इंगरपुर ग्रस्पताल लाया गया जहां पर कालीबाई हो गयी।

पुलिस की गोलियां चलने के साथ ही साथ भीलों ने माल्डोल बजा दिया। उसकी आवाज सुनकर आस पास के हजारों भील बन्धवाएं। लेकर घटना स्थल पर एकतित हो गए। क्रुद्ध भीड़ को देख कर पुलिस व राज्य के अन्य कर्मवारी भाग खड़े हुए। भीड़ ढूंगरपुर पहुंची। उघर पुलिस पण्डया जी एवं उनके साथियों को भी लेकर ढूंगरपुर आई। महारावल ने ढूंगरपुर में लगभग 12 हजार समस्य भीलों का हजूम देखा तो वे किकर्त व्य विमूढ़ हो गये। उन्हें तुरन्त ही श्री पण्डया और उनके साथियों को रिहा करना पड़ा। इस अकार 21 दिन पुराना यह आन्दोलन मान्त हुआ। नानाभाई खाट एवं कालीवाई सामन्त शाही की विलवेदी पर चढ़कर अमर हो गये। राज्य की जनता ने उनकी याद में पार्क वनवाया और उसमें उन दोनों की मूर्तियां लगवाई जहां उनकी महादत के दिन हर वर्ष मेला लगता है।

15 ग्रगस्त, 1947 को देश ग्राजाद हुग्रा। इसके पूर्व ही डूँगरपुर भारतीय संघ में शामिल हो गया था। इन परिवर्तनों को राज्य सरकार एवं वहां के कितपय जागीरदारों ने सहज भाव से नहीं लिया। सितम्बर, 1947 में प्रजामण्डल के प्रमुख नेता श्री हरिदेवजोशी जब कितसोर की एक सभा में भाषण देकर ग्रपने साथियों के साथ ग्राम काव्जा में सो रहे थे तो स्थानीय जागीरदारों ने उन पर घातक ग्राक्रमण किया ग्रीर वे बाल-वाल वर्षे। जब यह सूचना ग्रासपास के गांवों में फैली तो दूसरे ही दिन लगभग दो सौ ग्रादिवासी कार्यक—र्ताग्रों की रक्षा के लिए कितसौर ग्रीर काव्जा पहुंच गए। इस घटना के विरोध में ग्रगले ही दिन कोलखण्डा में एक विशाल सभा हुई, जिसमें रियासत के इस पढ़यन्त्र का भण्डा—फोड़ किया गया। विशाल जनशक्ति के इस प्रदर्शन के बाद राज्य प्रशासन ग्रयवा जागीर दारों ने खुले रुप में कार्यकर्ताग्रों पर हमला कराने का दुस्साहस नहीं किया।

देश में तेजी से हो रहे परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए महारावल ने ता. 1 दिसम्बरं 1947 को सर्वेश्री गौरीशंकर उपाच्याय एवं भीखामाई भील को प्रजा मण्डल के प्रतिनिध्यों के रूप में राज्य मन्त्रमिण्डल में शामिल किया। सन् 1948 में श्री उपाध्याय राज्य प्रधानमन्त्री बना दिये गये। ता. 18 अप्रेल, 1948 को ढूंगरपुर का राजस्थान में विलय हो गया।

### वांसवाडा

वांसवाड़ा में प्रजामण्डल स्थापित करने का प्रयत्न 1943 में हुग्रा। श्री भूपेन्द्रनाथ विवेदी वस्वई से बांडवाड़ा ग्राये। उन्होंने सर्वश्री धूलजी भाई भावसार, मग्री शंकर जानी, सिद्धिशंकर का, विस्थनलाल मालाते, मोतीलाल जड़िया श्रीर डाक्टर ध्यानीलाल श्रादि के सहयोग से प्रजामण्डल की स्थापना की। थोड़े ही समय में प्रजामण्डल लोकप्रिय

हों, गया । राज्य ने प्रजामण्डल की प्रवृत्तियों को दवाने के लिए राजधानी में धारा 144 लगाकर प्रजामण्डल की सभाग्रों पर रोक लगा दी । प्रजामण्डल ने राजधानी के बाहर सभा की, जिसमें राज्य की दमनपूर्ण नीतियों की ग्रालोचना की गई। दूसरे ही दिन सर्व श्री मूपेन्द्रनाथ त्रिवेदी, घूलजी भाई भावसार श्रीर चिम्मनलाल मालोत को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे नगर में हड़ताल हो गई ग्रीर जलूस निकाला गया। जनता ने चीफ मिनिस्टर का बंगला घेर लिया श्रीर गिरफ्तार नेताश्रों की रिहाई की माँग की। सरकार को भूकना पड़ा। तीनों नेता शाम को रिहा कर दिये गये।

सन् 1946 में प्रजामण्डल का ग्रधिवेशन हुग्रा। उसमें राज्य में उत्तरदायी शासन स्थापित करने की माँग की गई। कुछ समय वाद राज्य ने विधानसभा के लिए नुनाव करवाये। प्रजामण्डल 45 स्थानों में से 35 पर विजयी रहा। राज्य ने श्री मोहनताल त्रिवेदी ग्रीर श्री नटवरलाल भट्ट को प्रजामण्डल के प्रतिनिधियों के रूप में मन्त्रिमण्डल में शामिल किया। पर प्रजामण्डल इन सुधारों से संतुष्ट नहीं था। उसने कर—विरोधी श्रान्दोलन चलाया। राज्य ने 1948 के गुरू में प्रजामण्डल की मांग स्वीकार कर मूपेन्द्र नाथ त्रिवेदी को मुख्यमन्त्री बनाया। सर्वश्री मोहनलाल त्रिवेदी, ग्रीर नटवरलाल भट्ट प्रजामण्डल की ग्रोर से वश्री चतरसिंह जागीरदारों के प्रतिनिधि के रूप में मन्त्री बनाए गये। क्रशलगढ:

यों ो कुशलगढ़ वांसवाड़ा राज्य का ही एक ग्रंग माना जाता था, पर ग्रंगेंं शांसनकाल में वह एक खुद मुखत्यार चीफ शिप वन गया था। ग्रप्रेल, 1942 में श्री मंवर लाल निगम की ग्रध्यक्षता में प्रजामण्डल की स्थापना हुई। श्री वर्द्ध मान गिंद्या संस्था के उपाध्यक्ष ग्रीर श्री कन्हैयालाल सेठिया मन्त्री वनाए गये। प्रजामण्डल ने चीफ-शिप में ली जाने वाली लाग बाग श्रीर ग्रंगें प्रशासक के विरूद्ध श्रान्दोलन चला कर जनता की राहत दिलाई। सन् 1944 में स्वतन्त्रता सेनानी श्री दाड़मचन्द दोषी सेवा ग्राम से कुशलगढ़ श्राये श्रीर उसे ग्रपनी कर्माभूम बनाया। उनके श्रा जाने से प्रजामण्डल को वड़ा बल मिला। कुछ ही समय बाद न्निटिश भारत में हुए श्रनेकों ग्रान्दोलनों में सिक्रय भाग लेने वाले एक श्रीर स्वतन्त्रता सेनानी श्री पन्नालाल त्रिवेदी ग्रपनी जन्मभूमि कुशलगढ़ ग्रागए श्रीर प्रजःमण्डल के महामन्त्री बन गये। वे सन् 1946 में प्रजामण्डल के ग्रध्यक्ष बने। श्री त्रिवेदी ने राज्य के भीलों का सुदढ़ संगठन बनाया। उन्होंने सन् 1948 में कुशलगढ़ के लोकप्रिय नेना श्री दाड़मचन्द दोपी के सहयोग से गांधी ग्राश्रम की स्थापना की उसी वर्ष वहां पर लोकप्रिय मन्त्रिमण्डल बनाया गया, जिसमें प्रजामण्डल की ग्रीर से सर्वश्री मंवरलाल निगम ग्रीर वर्द्ध मान गादिया शामिल किये गए।

सन् 1931-32 में प्रतापगढ़ के युवा नागरिक सर्वश्री रामलाल मास्टर, राधावल्लभ सीमानी ग्रीर रतनलाल ने प्रतापगढ़ में खादी ग्रीर स्वदेशी वस्तुग्रों के प्रसार का ग्रान्दोलन चलाया। देशी रियासत में इस प्रकार का ग्रान्दोलन देश द्रोह से कम नहीं था। राज्य प्रशासन ने तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें तीन-तीन मार्ह की सजा हुई।

सन् 1936 में हरिजनों के मसीहा पूज्य ठक्कर वापा हरिजनोत्थान कार्य के लिये प्रतापगढ़ आये । उनकी प्रेरणा से स्थानीय एडवोकेट श्री अमृतलाल पायक ने प्रतापगढ़ में हरिजन पाठशाला स्थापित की । सन् 1938 में वापा श्रीमती रामेश्वरी नेहरू के साथ खुवारा प्रतापगढ़ ग्राये। तब तक श्री पायक के प्रयत्नों से प्रतापगढ़ में हरिजन कार्य ने गित लेली थी। श्री वापा के ग्रादेश से श्री पायक हरिजन-सेवक-सिमित के मन्त्री वने। श्री पायक ने उन दिनों प्रतापगढ़ में खादी प्रचार-सभा, व्यायामशाला ग्रादि संस्थाग्रों की स्थापना कर जनजागरण का महत्वपूर्ण काम किया। सन् 1942 के भारत छोड़ो ग्रान्दोलन के सम्वन्ध में प्रतापगढ़ में जुलूस, हड़ताल ग्रादि के ग्रायोजन हुये।

प्रतापगढ़ में श्री पायक ग्रीर श्री चुन्नी लाल प्रभाकर के प्रयत्नों से सन् 1945 में प्रजा मण्डल की स्थापना हुई। घीरे-घीरे प्रजामण्डल एक मजबूत संगठन वन गया।

सन् 1947 के अगस्त में प्रतापगढ़ राज्य भारतीय संघ में शामिल हो गया। अगले ही वर्ष 2 मार्च, 1948 को प्रजामण्डल के दो प्रतिनिधि सर्वश्री माशान्यलाल शाह भीर श्री ग्रमृतलाल पायक मन्त्रिमण्डल में शामिल किये गये। 18 अप्रैल 1948 को मन्त्रिमण्डल की सलाह पर प्रतापगढ़ का संयुक्त राजस्थान में विलय हो गया।

#### शाहपुरा :

सन् 1942 के ग्रान्दोन्लन में गिरफ्तार प्रजा मण्डल के नेता सर्वश्री रमेशचन्द ग्रोभा, लादूराम व्यास ग्रीर लक्ष्मीकान्त कांटिया 16 माह बाद जेल से रिहा किये गये। 1946 में राज्य ने प्रो. गोकुल लाल ग्रसावा की ग्रध्यक्षता में संविधान—समिति बनाई। इस समिति ने शाहपुरा के लिये पूर्ण रूपेग् जनतांत्रिक विधान का प्रारूप बनाकर प्रस्तुत किया जो राज्य ने स्वीकार कर लिया। यह विधान 14 ग्रगस्त, 1947 को लागू कर दिया गया। उसी दिन प्रजामण्डल के ग्रध्यक्ष प्रो. ग्रसावा के नेतृत्व में लोक प्रिय मन्त्रि-मण्डल ने शपथ ग्रहगा की। मन्त्रिमण्डल में प्रो. ग्रसावा के ग्रलावा दूसरे मन्त्री मेजर दोलत सिंह शामिल किये गये।

#### श्रन्य रियासतें :

महारावल कोटा ने 1948 के गुरू में पं. ग्राभिन्न हिर के नेतृत्व में राज्य में लोक-प्रिय सरकार बनाने का निर्णय किया। पर उसे क्रियान्वित करने के पूर्व ही संयुक्त राजस्थान संघ (कोटा) बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गयी। ग्रतः राज्य में लोकप्रिय सरकार पदग्रहण नहीं कर पायी।

सन् 1944 में बून्दी राज्य में श्री हरिमोहन माधुर की ब्रध्यक्षता में बून्दी राज्य लोक परिपद् की स्थापना हुई। परिपद् के महामन्त्री वने श्री ब्रजसुन्दर शर्मा। सन् 1946 में श्री नित्यानन्द शर्मा ने, जो राज्य से निर्वासित थे, राज्य को सूचित किया कि वे निर्वासन श्राचा मंग कर राज्य में प्रवेश करेंगे। इस पर महाराव ने उनके निर्वासन की श्राच्चा रह कर दी। उसी वर्ष महाराव ने बून्दी राज्य में विधान सभा बनाने ग्रीर लोकप्रिय मन्त्रिमण्डल बनाने की घोषणा की। पर परिपद् ने मन्त्रिमण्डल में शामिल होने से इन्कार कर दिया। वयोंकि महारावल लोक परिषद् के ग्रलावा अन्य वर्ग के लोगों को भी मन्त्रिमण्डल में शामिल करना चाहते थे।

भालावाड़ में सन् 1947 में लोकप्रिय मन्त्रिमण्डल की स्थापना हुई जिसमें प्रधान मन्त्री स्वयं महाराजा हरिचन्द्र बने । इस मन्त्रिमण्डल में प्रजा मण्डल की श्रोर से सर्वश्री कन्हैयालाल मित्तल ग्रोर मांगीलाल भव्य शामिल हथे ।

# 12 स्वाधीनता संग्राम ग्रीर ग्रजमेर

राजस्थान के हृदय पटल पर स्थित अजमेर का सिंदयों से वड़ा महत्व रहा है! 12वीं शताब्दी में अजमेर शाकम्बरी के चौहानों की राजधानी था। अन्तिम हिन्दू सम्राट पृथ्वीराज चौहान और मुहम्मद गौरी के बीच सन् 1192 में थानेश्वर के युद्ध में पृथ्वीराज की हार ने न केवल भारत पर विदेशी आक्रमणों का मार्ग प्रशस्त किया, वरन् अजमेर का स्वतन्त्र अस्तित्व मी सदा के लिए समाप्त कर दिया। बाद की दो शताब्दियों में अजमेर दिल्ली के सुल्तानों के अधीन रहा। इसके बाद वह कभी मेवाड़ तो कभी मारवाड़ और कभी दिल्ली के सुल्तानों के हाथ में रहा। मुगलकाल में अजमेर के भाग्य ने पलटा खाया। मुगलों ने अजमेर को सूबे का दर्जा दिया और वहीं से उन्होंने राजस्थान की विभिन्न रियासतों पर नियन्त्रण रखा। यह एक विडम्बना है कि अजमेर में ही 10 जनवरी, 1616 को इंग्लैण्ड के वादशाह जेम्स प्रथम के राजदूत सर टॉमस रो की मुगल सम्राट जहाँगीर से हुई मुलाकात ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अस्त होते हुये सितारे को चमका कर भारत में अंग्रेजी राज का बीज वो दिया।

सन् 1707 में औरंगजेव की मृत्यु के साथ ही साथ मुगल सल्तनत लड़खड़ा गयी। सन् 1761 में माघोजी सिन्धिया ने अजमेर पर अधिकार कर लिया। सन् 1787 में अजमेर सिधिया के हाथों से निकन कर मारवाड़ के राठौड़ों के हाथों में चला गया। पर सन् 1790 में यह नगर पुनः सिधिया के अधिकार में आ गया। इन दिनों भारत में अंग्रेजों की शक्ति तेजी ते बढ़ रही थी। जून सन् 1818 में दौलतराम सिधिया ने अजमेर अंग्रेजों के सुपुर्द कर दिया। इसी वर्ष अंग्रेजों ने राजस्थान के विभिन्न राजाओं के साथ संधियाँ कर समूचे राजस्थान पर अपनी सार्वभौम-सत्ता स्थापित कर ली। अब मुगलों की मांति अंग्रेज भी अजमेर से राजस्थान की रियासतों पर अपना नियन्त्र ए खने लगे।

म्राजमेर ब्रिटिश भारत का ग्रंग था। म्रातः यह स्वाभाविक ही था कि म्राजमेर ब्रिटिश भारत में होने वाली प्रत्येक गतिविधि से प्रभावित होता। म्राजमेर को यह श्रेय है कि वह राजस्थान की रियासतों के राजनैतिक कार्यकर्तामों का प्रशिक्षरण केन्द्र मौर प्रेरणा-स्थली रहा। जयपुर के सुप्रसिद्ध कातिकारी स्व. श्रीम्राजुंनलाल सेठी ने वैलूर जेल से रिहा होने के बाद म्राजमेर को ही म्रापनी कर्मस्थली बनाया। भूपसिह उर्फ विजयसिह 'पथिक' ने ब्रिटिश भारत से फरार होने के बाद खरवा ठाकुर गोपाल सिह के निजी सचिव वन कर म्राजमेर इलाके से ही म्रापनी क्रान्तिकारी जीवन का श्रीगणेश किया। श्री जयनारायण व्यास के

राजनैतिक जीवन का पूर्वार्ट्ट ग्रजमेर ग्रीर व्यावर में ही वीता । श्री माणिक्यलाल वर्ना ने सन् 1938 में मेवाड़ के प्रथम सत्याग्रह का संचालन भी ग्रजमेर से ही किया ।

यों तो ग्रजमेर में जाग्रति की शुरूग्रात 19वीं शताब्दी के ग्रन्त में स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा सचालित आर्य समाज आन्दोलन से हो चुकी थी, पर वहाँ पर राजनैतिक जाग्रति का सिलसिला सही ग्रथों में सन् 1914-15 में महा विप्लवी नायक रासविहारी चोस की प्रस्तावित समस्त्र क्रान्ति से गुरू हुग्रा। उन्ही दिनों खरवा ठाकुर गोपाल सिंह, च्यावर के सेठ दामोदर दास राठी और फिरोजपुर पड़यन्त्र अभियोग में फरार भूप सिंह (विजय सिंह पथिक) ने शेप भारत के साथ राजस्थान में क्रान्ति की ज्वाला प्रज्वलित करने का वीड़ा उठाया। रासविहारी वोस के दाहिने हाथ प्रसिद्ध क्रान्तिकारी शचीन्द्र सन्याल स्वयं राजस्थान में क्रान्ति की तैयारियों का जायजा लेने ग्राये ग्रीर सन्तुप्ट होकर गये। 21 फरवरी, 1915 को देश भर में एक साथ क्रान्ति प्रारम्भ करने की तिथि निष्चित की गयी थी। पर समय के पूर्व ही प्रस्ताचित क्रान्ति का भेद खुल गया ग्रीर क्रान्ति की योजना श्रसफल हो गई। देश भर में क्रान्तिकारी गिफ्तार कर लिये गये। राव गोपाल सिंह ने अजमेर में 2 हजार सशस्त्र सैनिकों का दल गठित कर लिया था। उन्होंने 30 हजार वन्द्रकें और वहत सारा गोला वाख्द इकट्टा कर लिया था। क्रान्ति की असफलता की मूचना मिलते ही राव गोपाल सिंह ने वन्द्रकों और गोला-वारूद को मिमगत कर दिया और सैनिकों को विखेर दिया। कुछ ही दिन वाद अजमेर के किमश्नर 500 सैनिकों की सहायता से गोपाल सिंह और भूप सिंह को खरवा के निकट शिकार-ग्रोहदी पर गिरफ्तार कर लिया भीर टाडगढ के किले में बन्द कर दिया। 1 उन्हीं दिनों लाहीर पड़यन्त्र ग्रभियोग में मूप सिंह का नाम उभरा श्रीर उन्हें गिरफ्तार कर लाहौर ले जाने के आदेश हुये। यह खबर किसी तरह मूप सिंह को समय पर मिल गई। वह भेप बदल कर टाडगढ़ के किले से फरार हो गया। वहाँ से वह गुरला, भाषा, मोही, पूठोली श्रीर चित्तीड़ भ्रादि स्थानों पर विचरता हम्रा विजोलिया पहुंच गया, जहाँ उसने किसान म्रान्दोलन का संचालन किया । राव गोपाल सिंह भी कुछ समय बाद टाडगढ़ से फरार हो गये । पर वे शीघ्र ही पकड़ लिये गये। वे कई वर्षों तक अपने ही गाँव खरवा में नजरवन्द रखे गये। 1920 के शुरू में उनकी नजरवन्दी समाप्त कर दी गई।

मार्च, 1920 में सेठ जमनालाल बजाज की ग्रध्यक्षता में ग्रजमेर में राजपूताना-मध्यभारत सभा का एक सम्मेलन हुग्रा। इस सम्मेलन में सर्वश्री ग्रर्जु नलाल सेठी, केशरी सिंह बारहट, ठाकुर गोपाल सिंह खरवा ग्रीर विजय सिंह पिथक ग्रादि नेताग्रों ने भाग लिया। उसी वर्ष देश में खिलाफत ग्रान्दोलन चला। ग्रजमेर में खिलाफत समिति की बैठक हुई जिसमें डाक्टर ग्रन्सारी, मौलाना मौगुद्दीन, सेठ ग्रव्वासग्रली एवं श्री चांदकरण शारदा ने महत्वपूर्ण योगदान दिया।

श्रम्टूचर, 1920 में सर्वश्री श्रर्जुनलाल सेठी, केशरी सिंह वारहट श्रीर विजय सिंह पथिक ने श्रजमेर में राजस्थान सेवा सघ की स्थापना की जिसका उद्देश्य राजस्थान की विभिन्न रियासतों में चलने वाले श्रान्दोलनों को गित देना था। उस समय श्री रामनारायग्र चौबरी वर्षा से लौट कर श्रपना कार्य क्षेत्र श्रजमेर बना चुके थे। उन्हें संघ का महामन्त्री

प्रो. शंकर सहाय सक्सेना द्वारा लिखित "विजय मिह 'पियक' की जीवनी" पर आधारित ।

वनाया गया । संघ के तत्वावधान में "राजस्थान केशरी" नामक समाचार पत्र निकाला गया, जिसमें प्रकाशित एक समाचार को लेकर चौधरी जी पर स्थानीय पुलिस ने मान-हानि का मुकदमा चलाया। चौधरी जी को तीन माह की सजा हुई। सन् 1927 में कार्यकर्ताओं में मतभेद के कारण राजस्थान सेवा सघ टूट गया।

सन् 1926 में श्री हरिभाऊ उपाध्याय ने ग्रजमेर की राजनीति में प्रवेश किया। श्री उपाध्याय 9 मार्च, 1893 को ग्वालियर राज्य के भीरासा गांव में पैदा हुये थे। उन्होंने सन् 1920 से 1923 तक गांधी जी की देख-रेख में ग्रहमदाबाद से "नवजीवन" का सम्पादन किया। सन् 1927 में उन्होंने हटूण्डी श्राश्रम की स्थापना की। उस समय श्री श्रजुंनलाल सेठी श्रजमेर प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के श्रध्यक्ष थे। सेठी जी उप्रवादी विचारधारा के थे श्रीर उपाध्याय जी गांधीवादी। दोनों में गहरा मतभेद हो गया। ग्रन्त में उपाध्याय जी प्रान्तीय कांग्रेस के ग्रध्यक्ष बन गये। सेठी जी घीरे-घीरे प्रान्तीय कांग्रेस की गतिविधियों से ग्रलग हो गये।

अप्रेल सन् 1930 में देश में गांघी जी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह हुग्रा। सर्वश्री हिरिभाऊ उपाघ्याय, विजयसिंह पियक, ग्रजुँ नलाल सेठी, रामनारायण चौधरी ग्रौर प्रोफेसर गोकुल लाल ग्रसावा गिरफ्तार हुए। उन्हें गांघी—इरिवन समर्भांते के फलस्वरूप नवम्बर सन् 1930 में रिहा कर दिया गया। सन् 1932 के देश व्यापी सत्याग्रह में भी ग्रजमेर का समुचित योग रहा। इस सत्याग्रह में महिलायें वड़ी संख्या में जेल गई। उसी वर्ष "हिन्दुस्तान शोसलिस्ट रिपब्लिकन सेना" के श्री रामचन्द्र नरहरी बापट ने 25 ग्रप्रेल को स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में ग्रजमेर के इन्सपेक्टर जनरल ग्रॉफ जेल्स श्री गिब्सन को गोली से उड़ाने का प्रयत्न किया। पर रिवाल्वर जाम हो गया। गिब्सन वच गया। श्री वापट गिरफ्तार कर लिये गये। उन्हें 10 वर्ष की सजा हुई। वे सन् 1940 में रिहा हुये।

सन् 1935 में अजमेर पुलिस के उप अघीक्षक श्री प्राणनाय डोगरा को कितपय कान्तिकारियों ने मौत के घाट उतारने का निश्चय किया। डोगरा तो बच गया। पर उसका साथी इन्सपेक्टर सलीलुद्दीन मारा गया। इस काण्ड में सर्वश्री ज्वाला प्रसाद, रामसिंह श्रीर मांगीलाल उर्फ रमेशचन्द्र व्यास पकड़े गये। श्री रामसिंह श्रीर श्री रमेशचन्द्र व्यास पर मुकदमा चलाया गया। श्री व्यास अदालत से छूट गये। पर श्री रामसिंह को 7 वर्ष की सजा हुई। उन्हें काला पानी कित दिया गया। श्री ज्वाला प्रसाद को कई महिनों तक नजरबन्द रखने के बाद छोड़ दिया गया।

उन वर्षों में ग्रजमेर-मेरवाड़ा की राजनैतिक ग्रौर सामाजिक प्रवृत्तियों में जिन ग्रन्य व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका ग्रदा की उनमें प्रमुख थे सर्वश्री कुमारानन्द, वावा नर्रासहदास, मो. ग्रब्दुल गफूर, श्री गुलाव चन्द घूत ग्रौर श्रीमती गुलाव देवी।

त्रगस्त सन् 1942 में कांगेस महासमिति के बम्बई ग्रधिवेशन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो ग्रान्दोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया। देश के श्रन्य भागों की तरह श्रजमेर में भी कांग्रेसी कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिये गये। इनमें प्रमुख थे सर्वश्री गोकुललाल श्रसावा, मुकुट बिहारी लाल भागंव, लेखराज ग्रायं, मूलचन्द श्रसावा, शंकर लाल वर्मा, वालकृष्ण कौल, ज्वाला प्रसाद शर्मा, रघुराज सिंह, रामनारायण चौधरी, दुर्गाप्रसाद चौधरी, चन्द्रगुप्त वार्ष्णय, मौलाना ग्रब्दुल शकूर, क्रहैयालाल ग्रायं, वालकिशन

गर्गे, व्रजमोहन शर्मा ग्रीर रामनिवास शर्मा। श्री रमेशचन्द्र व्यास भीलवाड़ा से गिरफ्तार किये जाकर ग्रजमेर जेल में रसे गये। इसी प्रकार श्री शोभालाल गुप्त भी ग्रजमेर जेल में रहे। 24 जनवरी, 1944 को श्री ज्वाला प्रसाद ग्रीर श्री रघुराज सिंह जेल ग्रायकारियों की ग्रांखों में घूल भौंक कर जेल से भाग गये। देश के श्रेप भागों की तरह ग्रजमेर में भी सत्याग्रही 1944 के ग्रन्त एवं 1945 के शुरू में जेल से रिहा कर दिये गये।

15 ग्रगस्त, 1947 को देश स्वतन्त्र हो गया। इसके साथ ही ग्रजमेर का वातावरण वदल गया। ग्रजमेर अब राजस्थान की राजनैतिक गितविधियों का केन्द्र न रहकर ग्रजमेर मेरवाड़ा का मुख्यालय मात्र रह गया। ग्रजमेर में राजस्थान की रियासतों के नेताओं का ग्राये दिन रहने वाला जमघट समाप्त हो गया।

ग्रप्रेल, 1949 में जब वृहद्-राजस्थान बना तो राजस्थान के नेता चाहते थे कि श्रजमेर को भी राजस्थान में मिला दिया जाय, पर न तो अजमेर कांग्रेस का नेतृत्व श्रीर न भारत सरकार ही इसके लिये तैयार हुई। यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि जब बड़ा राजस्थान बनाने की प्रक्रिया चली तो राजस्थान की ग्रधिकतर रियासतों के नेता अजमेर को राजस्थान की राजधानी बनाने के पक्ष में थे। इस प्रकार अजमेर ने राजस्थान की राजधानी खनने का एक सम्भावित अवसर खो दिया।

# राजस्थान का निर्माण ग्रौर राजशाही की विदाई

"इस ग्रद्ध रात्रि को जब शेप संसार निद्रा में मग्न होगा, भारत ग्रंगड़ाई लेगा श्रीर स्वतन्त्रता के युग में प्रवेश करेगा।"

भारत के प्रथम प्रधान मन्त्री पं. जवाहर लाल नेहरु की उक्त घोषणा के साथ ही ता. 15 ग्रगस्त, 1947 की मध्य रात्रि को भारत एक स्वतन्त्र राष्ट्र बन गया। इस प्रकार सन् 1857 में शुरू हुए 90 वर्ष लम्बे स्वतन्त्रता संग्राम का पटाक्षेप हो गया। काश्मीर, हैदरावाद ग्रीर जूनागढ़ को छोड़कर देश की भौगोलिक सीमा में स्थित 550 से ग्रधिक रियासतें 15 ग्रगस्त के पूर्व ही भारतीय-संघ में शामिल हो गयीं। लोहपुरूष सरदार वल्लभभाई पटेल की दूरदिशता पूर्ण नीति के फलस्वरूप भारत दुकड़ों दुकड़ों में बंटने से वच गया।

मन्त्रिमण्डल-मिशन के 22 मई, 1946 के ज्ञापन द्वारा ब्रिटिश सरकार ने घोषणा कर दी थी कि भारत के भावी संवैधानिक ढांचे में समुचित रूप से अपना भाग अदा करने के लिए छोटी-छोटी रियासतों को आपस में मिलकर वड़ी इकाइयां बना लेनी चाहिए या पड़ोस की बड़ी रियासतों या प्रान्तों में मिल जाना चाहिए। राजपूताना एजेन्सी 2 के अन्तर्गत लगभग 2 दर्जन रियासतों थी, जिनमें से अधिकतर अपना पृथक अस्तित्व बनाये रखने योग्य नहीं थी। राजस्थान के राजाओं और जन नेताओं ने इस स्थित को भली-भाति समक लिया था।

### राजाश्रों के प्रयत्न :

मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह जी ने ता. 25 और 26 जून, 1946 को राज-स्थान, गुजरात और मालवा के राजाओं का एक सम्मेलन उदयपुर में बुलाया। इस सम्ले-लन में 22 राजा महाराजा उपस्थित थे। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए महाराणा ने उपस्थित नरेशों से अपील की कि "हम सब मिलकर एक "राजस्थान यूनियन" का निर्माण करें ताकि वह भावी भारतीय संघ की एक सुदृढ़ इकाई वन सके"। महाराणा ने सुभाव दिया कि प्रस्तावित यूनियन भारतीय संघ की एक सब फैंडरेशन के रूप में बनाई

<sup>1</sup> बी. पी. मेमन-दी स्टीर आफ दी इन्टीग्रंशन आफ दी इन्डियन स्टेट्स, 9, 46 व 479-95

<sup>2</sup> ब्रिटिश शासन के दौरान रियासतों के समूह पर केन्द्रीय नियन्त्रण रखने के लिए एजेन्सियों स्थापित की गयी थी। हर एक एजेन्सी एक ब्रिटिश अधिकारी के अन्तर्गत होती थी जो एजेन्ट टू दी गर्वनर जनरल (ए. जी. जी.) कहलाता था।

जाय जिसमें रियासर्ते प्रपना श्रपना पृथक श्रस्तित्व कायम रखते हुए कितप्य विषय 'यूनियन' को सौंप दे। राजाश्रों ने महाराह्या की योजना पर विचार करने का वादा किया

महाराए। को अपने प्रस्तावों को अमली जामा पहनाने की घुन वनी रही। उन्होंने सुप्रसिद्ध संविद्यान वेत्ता श्री के. एम. मुन्शी को अपना संवैद्यानिक सलाहकार नियुक्त किया। थी मुन्त्री की सलाह पर महाराएग ने उक्त राजाओं का एक ग्रीर सम्मेलन ता. 23 मई, 1947 को उदयपुर में आमन्त्रित किया। महाराणा ने सम्मेलन में राजाओं को चैतावनी दी कि "हम लोगों ने मिलकर अपनी रियासतों की युनियन नहीं बनाई तो सभी रियासतों जो प्रान्तों के समकल नहीं हैं, निश्चित रूप से समाप्त हो जायेगी। यी मुन्नी ने भी इस सम्मे-लन में महाराणा की योजना का जीरदार समर्थन किया। फलस्वरुप जयपुर, जीवपुर ग्रीर बीकानेर स्नादि बड़ी रियासतों को छोड़कर शेष सभी रियासतों ने सिद्धान्त रूप से इस योजना में शरीक होना स्वीकार कर लिया । सम्मेलन ने प्रस्तावित "राजस्थान युनियन" का विवान तैयार करने के लिए एक समिति (कांसिल ग्राफ एक्सन) का गठन किया। इस समिति ने राजाओं एवं उनके प्रतिनिधियों के ता. 14 फरवरी, 1948 के सम्मेलन में यूनियन के विद्यान का एक प्रारूप प्रस्तुत किया। पर सम्मेलन में उक्त प्रारूप पर मर्तक्य नहीं हो सका। 2 महारागा ने ग्रपनी जन्म गांठ के ग्रदसर पर ता. 6 मार्च, 1948 को राजस्थान और गुजरात के राजाओं से अपील की कि राजपूताना की चार वही रियासतों का ग्रस्तित्व कार्यम रखते हुये एक ऐसे संघ का निर्माण किया जा सकता है जो एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में माबी मारतीय संव में महत्वपूर्ण मान ग्रदा कर सके। उपर महाराएा की इस अपील का भी राजाओं पर विशेष असर नहीं पढ़ा।

जयपुर के महाराजा मानसिंह जी की स्वीकृति से वहां के दीवान सर वी. टी. कृष्णमाचारी ने भी प्रदेश के शासकों और उनके प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में उन्होंने प्रस्ताव रखा कि प्रदेश की नियासतों का एक ऐसा संघ बनाया जाये, जिसमें हाईकोर्ट, उच्च शिक्षा, पृलिस ग्रादि विषय संघ को सौंप दिए जांए ग्रीर शेप विषय इकाइयों के पास रहे। उन्होंने सम्मेलन को यह भी कहाकि यदि उन्हें यह प्रस्ताव स्वीकार न हो तो समस्या का दूसरा हल यह है कि प्रदेश की जो रियासतों ग्रपना पृथक ग्रस्तित्व रखने की अमता नहीं रखती, वे पड़ीस की बढ़ी रियासतों में मिल जायें। पर सम्मेलन विना किसी निर्णय पर पहुंचे ही समान्त हो गया।

कोटा के महाराव भीमसिंह जी ने प्रयत्न किया कि कोटा, बूंदी ग्रीर फालावाड़ को मिला कर एक संयुक्त राज्य बना दिया जाये। इसी प्रकार डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह जी ने कोशिश की कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा,कुशलगढ़ ग्रीन प्रतापगढ़ को मिलाकर एक इकाई में परिशित कर दिया जाय। पर दोनों अपने अपने प्रयत्नों में ग्रसफल रहे।

राजस्थान की रियासतें यह तो महसूस कर रही थी कि स्वतन्त्र भारत में छोटी छोटी रियासतें श्रावृत्तिक श्रावश्यकताश्चों के श्रनुसार श्रपने पैरों पर खड़ी नहीं रह सकती एवं उनके सामने श्रापस में मिलकर स्वावलम्बी इकाइयां बनाने के श्रलावा कोई रास्ता

<sup>1.</sup> मेवाड गजट-असाघारण ग्रंक ता. 23 मई, 1947

<sup>2.</sup> मैवाड़ प्रजा मण्डल पत्रिका ता. 20 फरवरी, 1948

<sup>3,</sup> मेबाइ गडट असाधारण बंक ता. 6 मार्च, 1948

# 102/राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम

नहीं है, पर ऐतिहासिक ग्रीर ग्रन्य कारणों से राजाग्रों में एक दूसरे के प्रति ग्रविश्वास ग्रीर ईर्ध्या की भावनार्थे भरी हुई थीं। राजस्थान की वड़ी रियासतों की ग्रोर से एकीकरण की विशा में किये गए प्रयत्नों को छोटी रियासतों ने इस रूप में लिया कि बड़ी रियासतें छोटी रियासतों को निगल जाना चाहती हैं। उनका यह सन्देह कुछ सीमा तक उचित भी था। महाराएगा उदयपुर द्वारा किये गये प्रयत्नों से ऐसा लग रहा था जैसे कि वे छोटी-छोटी रियासतों को मेवाड़ में विलय कर वृहत्तर मेवाड़ की रचना करना चाहते है। दुर्भाग्य से कई बार महाराएगा ने एकीकरए की चर्चा के दौरान जाने अनजाने इस प्रकार के संकेत भी दिये थे। जयपुर तो अन्त तक यह प्रयत्न करता रहा था कि वृहद राजस्थान निर्माण की अपेक्षा राजस्थान की रियासतों को तीन या चार इकाइयों में बांट दिया जाये और करौली एवं श्रलवर को जयपुर में मिला दिया जाये । बीकानेर ने पड़ौस की रियासत लुहार को बीकानेर में मिलाने के लिये आकाश पाताल एक कर दिया था। परन्तु सरदार पटेल के सामने उनकी नहीं चल पाई। डूंगरपुर के "बागड़" प्रान्त के निर्माण के प्रयत्नों को वृहत्तर डूंगरपुर थ्रौर कोटा के हाड़ौती निर्माण के प्रयत्न को वृहत्तर कोटा के निर्माण की संज्ञा दी गयी। छोटी रिवासतों ने वंश परम्परा श्रीर प्राचीन प्रतिष्ठा के नाम पर बड़ी रियासतों के साथ मिलने का विरोध किया। जो हो राजस्थान के शासकों द्वारा एकीकरण की स्रोर किये गये सभी प्रयत्न वेकार हो गये। स्पष्ट था प्रवल जनमत श्रीर शक्तिशाली केन्द्रीय सत्ता ही इन रियासतों को एकीकरण के लिये मजबर कर सकती थी।

### जनमत का निर्माण

रांजाओं द्वारा राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के सम्बन्ध में किये गये किसी भी प्रयत्न में राजस्थान की जनता अथवा जन संगठनों को विश्वास में नहीं लिया गया था। ग्रतः यह स्वाभाविक था कि राजाग्रों द्वारा किये जाने वाले प्रयत्नों से जनता उदासीन रहती । परन्तु राजस्थान के विभिन्न राजनैतिक संगठन स्वतन्त्र रूप से वृह्द राजस्थान के निर्माण के लिये प्रयत्न करते रहे । म्र. भा देशी राज्य लोक परिषद की राजपूताना प्रांतीय सभा तो सितम्बर, 1946 में ही एक प्रस्ताव स्वीकार कर चुकी थी कि राजस्थान की कोई भी रियासत अपने आप में भारतीय संघ में शामिल होने योग्य नहीं है। अत: समस्त राजस्थान एक ही इकाई के रूप में भारतीय संघ में शामिल होना चाहिए। 1 इस प्रकार प्रान्तीय सभा के इस प्रस्ताव से राजस्थान बनाने की कल्पना उभर कर सामने आ चुकी थी। बीच-बीच में रियासतों के प्रजामण्डल/प्रजा परिषद भी राजस्थान के निर्माण की ग्रावाज उठाते रहे थे। मार्च, 1948 में प्रान्तीय सभा की कार्यसमिति ने स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी कि राजस्थान की सभी रियासतों और अजमेर मेरवाड़ा को मिलाकर वृहद राजस्थान बनाने के अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं है। दूसरी ओर समाजवादी दल श्री राम मनीहर लोहिया के नेतृत्व में अखिल भारतीय स्तर पर वृहद राजस्थान राज्य के निर्माण की मांग कर रहा था। इस प्रकार जन प्रतिनिधि संस्थामें राजस्थान के निर्माण के लिए प्रवल जनमत तैयार करने में संलग्न थी।

### भारत सरकार की नीति

भारत सरकार के रियासती विभाग ने निर्णय लिया कि स्वतन्त्र भारत में वे ही

<sup>1.</sup> राजपूताना प्रान्तीय सभा का बुलेटिन अक्टूबर, 1946

<sup>2.</sup> मेवाड़ प्रजामण्डल पितका, 15 मार्च, 1948

# राजस्थान का निर्माण और राजशाही की विदाई/103

रियासतें ग्रपना प्रथक ग्रस्तित्व रख सकेंगी जिनकी ग्राय 1 करोड़ रु. वार्षिक ग्रीर जन संस्था 10 लाख या उससे ग्रीधक हो।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित उक्त मापदण्ड के अनुसार राजस्थान में केवल जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर ही ऐसी रियानतों थी जो अपना पृथक अस्तित्व रख सकती थीं।

भारत सरकार ने अपनी घोषित नीति के अनुसार सितम्बर, 1947 में किशनगढ़ ग्रीर शाहपुरा की रियासतों को केन्द्र शासित प्रदेश ग्रजमेर में मिलाने का निर्णय किया। इन रियासतों का क्षेत्रफल क्रमण: 2200 वर्ग कि. मी. और 1000 वर्ग कि. मी. था। ये रियासतों अजमेर की सीमाओं से मिली हुई थीं। किशनगढ़ के महाराजा सुमेर सिंह ने ता. 26 सितम्बर को दिल्ली में विलय-पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये। उसी दिन भारत सरकार ने शाहपुरा के राजाधिराज सूदर्शन देव को भी अपनी रियासत को अजमेर में विलय करने सम्बन्धी विलय-पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिये ग्रामन्त्रित किया। पर राजाधिराज ने कहा कि वह अपनी रियासत की सत्ता विधान के अनुसार जन प्रतिनिधियों को सौंप चुके हैं। वे ग्रव राज्य के एक वैधानिक शासक मात्र हैं। ग्रतः वे ग्रपने मन्त्रिमण्डल की सलाह लिये विना इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं ले सकते। रियासती विभाग एक छोटी सी रियासत के राजा से इस प्रकार का उत्तर सुनने को तैयार नहीं था। रियासती विभाग के प्रवक्ता ने घमकी भरे शब्दों में श्री सुदर्शन देव से कहा कि यदि उन्होंने रिया-सती विभाग के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तो उन्हें इसके परिखाम भोगने पहुँगे। प्रवक्ता ने इस सम्बन्ध में ग्रलवर के महाराजा के विरूद्ध की गई कार्यवाही का उदाहरए। भी दिया । राजाधिराज ने दृढतापूर्वक उत्तर दिया कि अलवर महाराज पर गंभीर आरोप हैं, जबिक उन पर ऐसा कोई स्रारोप नहीं है। यह कह कर राजाधिराज रियासती विभाग से वाहर निकल ग्राये ग्रीर राज्य के प्रधानमन्त्री प्रो गोकूल लाल ग्रसावा को उक्त घटना से परिचित कराया । प्रो. श्रसावा राजस्थान के श्रन्य नेताश्रों के साथ रियासनी विभाग के सचिव श्री वी. पी. मेनन श्रीर प्रभारी मन्त्री सरदार पटेल से मिले श्रीर उनसे कहा कि शाहपुरा की मंशा किसी भी तरह भारत सरकार की नीति का विरोध करना नहीं है। वे तो भी कैवल यह चाहते हैं कि राजस्थान की छोटी दड़ी सभी रियासतों का एक संघ बना दिया जाय श्रीर शाहपूरा तथा किशनगढ़ का भी उक्त संघ में विलय कर दिया जाये। जन प्रति-निधियों की भावना का ब्रादर करते हुए सरदार पटेल ने तुरन्त ही किशनगढ़ श्रीर शाह-पुरा को अजमेर में विलय करने का निर्णय रह कर दिया।2

नवम्बर, 1947 में सरदार पटेल को यह सुभाव दिया गया कि चूं कि पालनपुर, दान्ता, ईडर, विजयनगर, ढूंगरपुर, बाँसवाड़ा और सिरोही आदि रियासतों की अधिकतर जनता गुजरात भाषा-भाषी है, ध्रतः इन रियासतों को राजपूताना एजेन्सी से हटाकर पिश्चमी भारत भ्रौर गुजरात एजेन्सी के ग्रन्तगंत कर दिया जाये। अधी के एम मुन्शी भ्रौर गुजरात के भ्रन्य नेता "महागुजरात" का स्वष्न देख रहे थे। यह योजना भी उसी

<sup>1.</sup> बी. एल. पानगड़िया-राजस्थान का इतिहास पृ. 69

बी. एल. पानगड़िया-राजस्थान का इतिहास पृ. 315

<sup>3.</sup> वी. पी. मेनन-दी स्टोरी आफ इन्टीग्रेशन आफ इण्डियन स्टेट्स पृ. 270

, स्वप्त का एक ग्रंग थी। राजाग्रों ग्रीर जनता के विरोध के कारण डूंगरपुर ग्रीर वांसवाड़ा की स्थिति तो यथावत रह गयी, परन्तु सिरोही सहित ग्रन्य रियासतें राजपूताना एजेन्सी से हटा कर गुजरात एजेन्सी के ग्रन्तगंत कर दी गयी।

मतस्य संघ का निर्माण:

देश के विभाजन के समय भारतीय उप महाद्वीप में भीषण सम्प्रदायिक दंगे भड़क उठे। अलवर और भरतपुर की रियासतें भी इन दंगों से नहीं बच सकीं। उस समय अलवर के दीवान डा. एन. बी. खरे थे जो हिन्दू महासभा के अध्यक्ष रह चुके थे। भारत सरकार को इस प्रकार की शिकायतें मिली कि अलवर में दंगे भड़काने में स्वयं अलवर प्रशासन का हाथ है। इसी बीच ता. 30 जनवरी, 1948 को दिल्ली में हिन्दू महासभा के नाथूराम गोड्से ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। महाराजा अलवर तेज सिंह और दीवान डा. खरे के संबंध में भारत सरकार को यह सूचना मिली कि उन्होंने गांधी जी की हत्या के षडयन्त्र से सम्बन्धित कितपय लोगों को पनाह दी। भारत सरकार ने ता. 7 फरवरी को महाराजा अलवर और डॉ. खरे को दिल्ली में नज्रवन्द कर दिया और अलवर का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया।

भरतपुर में साम्प्रवायिक दंगों से उत्पन्न स्थिति से भारत सरकार इस निर्णय पर पहुँची कि वहाँ का प्रशासन राज्य में कानून और ज्यवस्था बनाये रखने में सर्वथा निकम्मा सावित हुआ है। परन्तु इसके पहले कि भारत सरकार इस सम्बन्ध में कोई कदम उठाती स्वयं वहाँ के महाराजा ने भरतपुर का प्रशासन भारत सरकार को सींप दिया।

श्रलवर ग्रीर भरतपुर से मिली हुई धौलपुर ग्रीर करौली की छोटी-छोटी रियासतें थी। ये चारों रियासतें भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के ग्रनुसार पृथक ग्रस्तित्व बनाये रखने योग्य नहीं थी। भारत सरकार ने ता. 27 फरवरी को चारों रियासतों के राजाग्रों के सामने यह प्रस्ताव रखा कि उक्त रियासतों के एकीकरण द्वारा एक नये राज्य का निर्माण किया जाय। उन्होंने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। महाभारत काल में यह क्षेत्र मत्स्य प्रदेश के नाम से विख्यात था। ग्रतः भारत सरकार ने प्रस्तावित राज्य का नाम मत्स्य संघ रखा। इस नये राज्य का उद्घाटन भारत सरकार के मंत्री एन. बी. गाडगिल ने ता. 18 मार्च, 1948 को किया। मत्स्स संघ का क्षेत्रफल लगभग 12000 कि. मी., जनसंख्या 1.8 करोड़ ग्रीर वाधिक ग्राय 2 करोड़ रुपये थी। संघ के राजप्रमुख महाराजा धौलपुर ग्रीर उपराजप्रमुख महाराजा करौली बनाये गये।

अलवर प्रजामण्डल के प्रमुख नेता श्री शोभाराम कुम्हावत मत्स्य संघ के प्रधान-मन्त्री वने । उनके मन्त्रिमण्डल के अन्य सदस्य श्रेशी भोलानाथ (अलवर), श्री युगल-किशोर चतुर्वेदी (भरतपुर), श्री चिरंजीलाल शर्मा (करौली) और डॉ मंगल सिह (धोलपुर)। भारत सरकार ने मन्त्रीमण्डल के सिर पर एक आई. सी. एम. अधिकारी को प्रशासक के रूप में बैठा दिया। सेना, पुलिस, कानून और व्यवस्वा एवं राजनैतिक विभाग सीधे प्रशासक के हाथ में दे दिये गये। यही नहीं प्रशासक को यह अधिकार भी दे दिया गया कि वह बिना मन्त्रिमण्डल की सहमित के भी कोई भी आदेश जारी कर सकता है। इस प्रकार लोकप्रिय मन्त्रिमण्डल व्यावहारिक रूप से प्रशासक का मातेहत वन गया।

<sup>1.</sup> बी. पी. मेनंन-दी स्टोरी ऑफ इन्टिग्रेशन आफ इडियन स्ट्रेट्स पृ. 253-254

# संयुक्त राजस्थान का निर्माण

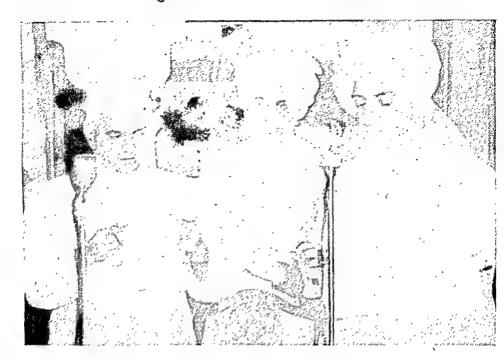

केन्द्रीय मन्त्री श्री एन० वी० गाडगिल महाराव कोटा भीमसिंहजी को संयुक्त राजस्थान कोटा के राजप्रमुख पद की शपथ दिलाते हुए।

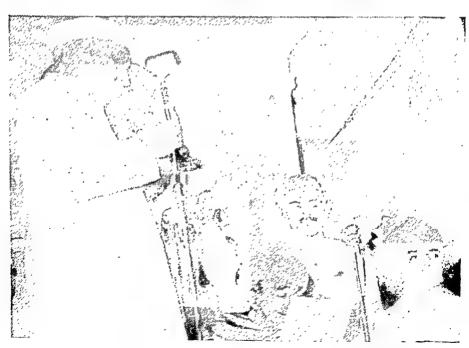

प्रधान मन्त्री पं० जवाहरलाल नेहरू मेवाड़ के महारागा। भोपालसिंह को संयुक्त राजस्थान उदयपुर के राजप्रमुख के पद की शपथ दिलाते हुए । महारागा के पास महाराव भीमसिंह उप राजप्रमुख खड़े हैं।

उप प्रधान मन्त्री सरदार पटेल श्रौर संयुक्त राजस्थान, उदयपुर का मन्तिमण्डल



बाएं से दाएं (खड़े हुए)—1. प्रो० गौकुललाल ग्रसावा, राजस्व मन्त्री, 2. श्री मोहनलाल सुखाड़िया, उद्योग मन्त्री, 3. प० ग्रभिन्नहरि, कृषि मन्त्री, 4. श्री मोगीलाल पण्ड्या, समाज कल्याएा मन्त्री, 5. प्रो० प्रेमनारायरा माथुर, वित्त एवं शिक्षा मन्त्री, वाएं से दाएं ( कुर्सों पर )—1. कुमारी मिए। वेन, 2. राजप्रमुख महाराएं। भोपालसिंह, 3. सरदार वल्लभभाई पटेल, 4. श्री मारिएक्यलाल वर्मा, प्रघान मन्त्री सं॰ राजस्थान । 6. श्री भूरेलाल वया

सरदार पटेल के पीछे ), जागीर मन्त्री एवं 7. श्री वृजसुन्दर ग्रामी, त्रिधि मन्त्री



पं० नेहरू द्वारा श्री मािएक्यलाल वर्मा को संयुक्त राजस्थान के प्रधान मन्त्री पद की शपथ दिलाते हुए।

सरदार पटेल द्वारा महाराजा जयपुर सवाई मानसिंह को वृहत् राजस्थान के राजप्रमुख के पद की शपथ दिलाते हुए।



# संयुक्त राजस्थान का निर्माण:

किशतगढ़ ग्रीर शाहपुरा के ग्रजमेर में विलय के प्रस्ताव के रद्द हो जाने के बाद रियासती विभाग ने दक्षिणी राजस्थान के छोटे छोटे राज्यों के एकीकरण की समस्या की हाथ में लिया। रियासती विभाग ने इन रियासतों का मध्य भारत और गुजरात की रियासतों के साथ एकीकरण का प्रस्ताव रखा। पर यह प्रस्ताव न राजाग्रों को स्वीकार हमा मीर न जनप्रतिनिधियों को । वे चाहते थे कि राजस्थान की रियासतों का एकीकरण इस प्रकार हो कि उनकी सदियों पुरानी सामाजिक और सांस्कृतिक एकता बनी रहे। रियासती विभाग ने ता. 3 मार्च, 1948 को कोटा, वून्दी, फालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किश्रनगढ़ और शाहपुरा की रियासतों की मिलाकर "संयुक्त राजस्थान राज्य'' के निर्माण का प्रस्ताव किया। प्रस्तावित राज्य के हाड़ौती श्रीर वागड क्षेत्र के बीच मेवाड़ की रियासत पड़ती थी। पर रियासती विभाग द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार मेवाड़ अपना पृथक अस्तित्व वनाये रखने का अधिकारी था। अत: रियासती विभाग मेवाड पर विलय के लिये दबाव नहीं डाल सकता था। फिर भी कतिपय राजाश्रों के आग्रह पर रियासती विभाग ने मेवाड़ को नये राज्य में शामिल होने की दावत दी। पर मेवाड़ के प्रधानमन्त्री सर रामामूर्ती और महाराएग ने रियासती विभाग के प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि मेवाड़ का 1300 वर्ष पूराना राजवंश अपनी गौरवशाली परम्पराधों को तिलान्जिल देकर भारत के मानचित्र पर अपना अस्तित्व समाप्त नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि राजस्थान की रियासतें चाहें तो मेवाड़ में अपना विलय कर सकती हैं। प्रजामण्डल के हलकों में सरकार के इस रवैये की तीम्र प्रतिक्रिया हुई। मेवाड प्रजामण्डल के प्रमुख नेता और संविधान निर्मात्री परिषद् के सदस्य श्री माणिक्य लाल वर्मा ने दिल्ली से जारी एक वक्तव्य में कहा कि मेवाड़ की 20 लाख जनता के भाग्य का फैसला अकेले महाराणा सा० श्रीर उनके प्रधानमन्त्री सर रामामूर्ती नहीं कर सकते । प्रजामण्डल की यह स्पष्ट नीति है कि मेवाड़ अपना अस्तित्व समाप्त कर राज-पूताना प्रान्त का एक भ्रंग बन जाय। प्रजामण्डल के मुख पत्र "मेवाड प्रजामण्डल पत्रिका" के ता. 8 मार्च और 15 मार्च के सम्पादकीय लेखों में पुरजोर मांग की गयी कि स्राधुनिक युग में मेवाड़ एक पृथक इकाई के रूप में विकास नहीं कर सकता। स्रतः जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए उसे अविलम्ब प्रस्तावित संयुक्त राजस्थान राज्य में मिल जाना चाहिये। परन्तु मेवाड़ सरकार भ्रपने निश्चय पर भ्रटल रही। फलतः रियासती विभाग ने बिना मैवाड़ के ही संयुक्त राजस्थान राज्य के निर्माण का फैसला किया।

प्रस्तावित संयुक्त राजस्थान में कोटा सबसे बड़ी रियासत थी। भ्रतः रियासती विभाग ने निर्णय किया कि नये राज्य के राजप्रमुख का पद महाराव कोटा भीम सिंह जी को दिया जाये। यह प्रस्ताव बून्दी के महाराव बहादुर सिंह जी के गले नहीं उतरा। कारण यह था कि वंश परम्परा के श्रनुसार कोटा महाराव चून्दी महाराव के छटमैं थ्या थे। बून्दी महाराव उदयपुर पहुंचे और महाराणा से प्रार्थना की कि यदि मेवाड़ इस नये राज्य में शामिल हो जाये तो महाराणा राजप्रमुख बन जायेंगे और उनकी कठिनाई का

<sup>1.</sup> मेवाड़ प्रजामण्डल पतिका, B मार्च, 1948-सं, वी. एल. पानगड़िया

समावान स्वतः ही हो जायेगा। परन्तु महाराणा ने महाराव बून्दी की भी वहीं उत्तर दिया जो उन्होंने कुछ दिनों पहले रियासती विभाग को दिया था। अन्तोगत्वा बून्दी को महाराव कोटा के राजप्रभुख बनाने का प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा। प्रस्तावित राज्य में शामिल होने वाली सभी रियासतों के शामकों ने कोवीनेन्ट (विलय-पत्र) पर हस्ताक्षर कर दिये। हां, वांसवाड़ा के महारावल चन्द्रवीर सिंह ने विलय-पत्र पर हस्ताक्षर करने में थोड़ी किच-किचाहट बतायी। पर अन्त में पड़ौसी रियासतों की सलाह पर उन्होंने भी विलय-पत्र पर यह कर कर हस्ताक्षर कर दिये कि, "मैं अपने डेथ वारन्ट" पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ।

भीघ्र ही मेवाड़ में राजनैतिक परिस्थितियों ने पलटा खाया महाराणा की ठ मार्च, 1948 की घोषणा के अनुसार प्रजामण्डल और सरकार के बीच मंत्रिमण्डल के पुनर्गठन के सम्बन्ध में वार्ता शुरू हुई। दोनों पक्षों के बीच एक समभीता हमा जिसके प्रनुसार सरकार ने स्वीकार कर लिया कि रियासत में प्रजामण्डल के बहुमत वाले मंत्रिमण्डल का निर्माण होगा, जिसमे महाराण द्वारा नियुक्त दीवान के अलावा 7 सदस्य होंगे। इसमें प्रधानमन्त्री सहित 4 सदस्य प्रजामण्डल द्वारा ग्रीर 2 सदस्य मेवाड क्षत्रिय परिषद् द्वारा नामजद होने । 7वां सदस्य एक ऐसा निर्देलीय व्यक्ति होगा जो महाराखा श्रीर प्रजामण्डल दोनों को स्वीकार हो। प्रजामण्डल ने प्रो. प्रेमनारायण माथुर को प्रधानमन्त्री पद के लिये और सर्व श्री बलवन्त सिंह मेहता, मोहनलाल सुलाडिया एवं हीरालाल कोठारी को मन्त्री पद के लिये नामजद किया। निर्देलीय सदस्य के स्थान पर महाराणा ने मेवाड़ के पुराने मुत्सद्दी परिवार के डा. मोहन पिह मेहता के नाम का सुभाव दिया। डा. मेहता उस समय रियासत के वित्त मत्री थे। प्रजामण्डल डा. मेहता द्वारा सन् 1942 के ब्रान्टोलन में ब्रदा की गयी मूमिका से नाराज था। राज्य के शिक्षा-मंत्री की हैसियत से डा. मेहता ने उस समय विद्यार्थी ग्रान्दोलन की तोड़ने का प्रयतन किया था। अतः प्रजामण्डल ने उनके नाम का विरोध किया। इसी मुद्दे को लेकर प्रजामण्डल ग्रीर सरकार के बीच गतिरोध पैदा हो गया।

प्रजामण्डल की ता० 14 मार्च की एक आवश्यक बैठक में निर्श्य लिया गया कि राज्य मंत्रिमण्डल से प्रजामण्डल के प्रतिनिधि सर्वश्री मोहन लाल सुखाड़िया और हीरालाल कोठारी को हटा लिया जाये और राज्य में उत्पन्न राजनैतिक संकट पर विचार करने के लिये प्रजामण्डल की महासमिति की असाधारण बैठक बुलाई जाये। सरकार हिल उठी। उसने तुरन्त ही ता० 21 मार्च को प्रजामण्डल के नताओं को पुनः वार्ता के लिये आमंत्रित किया। उसने प्रजामण्डल के सुभाव पर एक निर्देलीय एडवोकेट श्री जीवन सिंह चौरड़िया को मित्रमण्डल में लेना स्वीकार कर लिया।

मेवाड़ के मुत्सद्दी वर्ग ग्रीर प्रधान मन्त्री सर रामामूर्ती ने प्रजामण्डल की इस विजय को सहज भाव से नहीं लिया। राज दरवार में अन्दर ही अन्दर प्रजामण्डल के विरुद्ध षंड्यन्त्र रचा जाने लगा। मुत्सद्दी वर्ग इस फिराक मे था कि मेवाड़ का संयुक्त राजस्थान में विलय भले ही हो जाये पर सत्ता प्रजामण्डल के हाथ में न जाये। उसे विश्वास था कि संयुक्त राजस्थान मे भी मत्स्य संघ की तरह प्रशासन में प्रजामण्डल के प्रतिनिधियों के स्थान पर भारत सरकार द्वारा नियुक्त ग्राइ. सी. एस. ग्रिषकारियों का

<sup>1.</sup> वी. एल. पानगड़िया-राजन्यान का इतिहास पृ. 368

चर्चस्व रहेगा। महाराणा मृत्सद्दी वर्ग और सर रामामूर्ति के चक्कर में आ गये। उन्होंने लारील 23 मार्च को मेवाड़ को सं. राजस्थान में शामिल करने के अपने इरादे की सूचना खी मेनन को भेज दी। यह सब इतना गोपनीय ढंग से किया गया कि प्रजामण्डल को इसकी भनक तक नहीं पड़ी। सरकार ने ता॰ 23 मार्च के विशेष गजट में प्रजामण्डल से हुऐ समभौते के अनुसार प्रो. प्रेमनारायण माथुर के प्रधान मन्त्री पद पर एवं सर्वे श्री मेहता. सुखाड़िया, करेठारी और चौडिया की मन्त्री पद पर नियुवित की घोषणा कर दी। पर उक्त मन्त्रियों के अपथ दिलाने का प्रश्न यह कर कर दाला जाता रहा कि क्षत्रिय परिपट् हारा मन्त्रिमण्डल के लिये अपने प्रतिनिधियों के नामजद करने के बाद सभी मन्त्रियों को एक साथ अपथ दिलाई जायेगी। राज्य में विधान सभा के चुनाव भी चलते रहे।

ता० 4 भ्रप्रेल को उदयपूर में विधान सभा के दो स्थानों के चुनाव थे। उनमें से एक पर प्रजामण्डल के अध्यक्ष श्री मूरेलाल वया उम्मीदवार थे। उनके विरुद्ध क्षत्रिय परिषद् की और से श्री गुमान सिंह चूनाव लड़ रहे थे। सारे नगर में चूनाव के माहील से वातावरण तनाव पूर्ण बन गया था । उस दिन एक मतदान केन्द्र पर क्षत्रिय परिषद् के कार्यकर्ताओं ने परिषद् का केश्वरिया भण्डा लगा दिया। इस पर प्रजा मण्डल के समर्थकों ने उस मत-केन्द्र पर प्रजामण्डल का तिरंगा भण्डा<sup>1</sup> भी लगा दिया। इसको क्षत्रिय परिषद् के कार्यकर्ता, वर्दाएत नहीं कर सके। उन्होंने तिरगे भण्डे को उखाड़ कर निकट के कुऐ में डाल दिया । यह खबर सारे नगर में आग की तरह फैल गयी । मतदान केन्द्र के निकट भारी भीड़ एक त्रित हो गई। मतदान स्थगित कर देना पड़ा। भण्डा कुऐ से निकाला गया और उसे ट्रक पर पहरा कर एक जलूस के रूप में सारे शहर में घुमाया गया। जलूस मोहता पार्क पर जाकर एक विराट सार्वजनिक सभा में परिशात हो गया। सभा में प्रजामण्डल के नेता स्रों ने घटना की जांच कर अपराधियों को दण्ड देने की मांग की और साथ ही तिरंगे भण्डे के अपमान के विरोध में नगर में आम हड़ताल रखने की घोषएगा की। इसी बीच प्रजामण्डल के ग्रध्यक्ष श्री वया महाराएग से मिले ग्रीर उनसे रोप भरे शब्दों में कहा कि उनका निकम्मा शासन राष्ट्रीय भण्डे के सम्मान की रक्षा करने में असमर्थ रहा है। श्रतः उन्हें चाहिये कि वे श्रविलम्ब ही सत्ता जन प्रतिनिधियों को सौंप दें। महारागा हक्के-बक्के रह गये। उनसे कोई उत्तर नहीं चन पड़ा।

प्रजामण्डल की घोषणा के धनुसार ता. 5 धप्रेल को कहर में पूर्ण हड़ताल हो गई। नगर के मुख्य बाजारों में भीड़ जमा हो गई। तीसरे पहर क्षत्रिय परिषद् की एक जीप वड़े बजार में पहुंची। जीप में सवार नेताओं ने उपस्थित जनता से हड़ताल समाप्त करने की प्रार्थना की। जनता क्षत्रिय परिषद् द्वारा तिरंगे भण्डे का अपमान करने के कारण उससे सख्त नाराज थी। उसने 'क्षत्रिय परिषद् वापस जाओं' के नारे लगाये। पर क्षत्रिय परिषद् के नेता भाषणा देते रहे। इससे सारा वातावरणा उत्तेजनात्मक वन गया। सूचना मिलते ही मेवाड़ प्रजामण्डल के अध्यक्ष श्री मूरेलाल बया, मेवाड़ के मनोनीत प्रधानमन्त्री प्रो. प्रभनारायणा माथुर और प्रजामण्डल पत्रिका के सम्पादक

<sup>1.</sup> स्वतन्त्रता के पूर्व काँग्रेस/प्रजामण्डल [का तिरंगा झण्डा था, जिसमें के चर्चा शंकित था। उसे देश के आजाद होने तक राष्ट्रीय झण्डा माना जाता था। यही तिरंगा झण्डा स्वतन्त्रता के बाद राष्ट्रीय झण्डा बन गया। फर्क इतना ही रहा कि उसमें चर्खे के बजाये अशोक चक्र शंकित कर दिया गया।

श्री बी. एल. पानगड़िया घटनास्थल पर पहुंचे। श्री बया और श्री माथुर ने भीड़ को शास्त रहने की अपील की और साथ ही क्षत्रिय परिषद् वालों को सलाह दी कि वे वहां से चले जाये। क्षत्रिय परिषद् की जीप घीरे-घीरे वहाँ से हटने लगी पर साथ ही परिषद् के नेता जीप से. उत्तें जनात्मक और प्रजामण्डल विरोधी भाषणा देते रहे। इससे जनता राष्ट्रीय नारे लगाते हुऐ जीप के पीछे-पीछे चलती रही। घंटाघर के पास आते आते आते पुलिस ने अश्रु गैस छोड़ने या लाठी चार्ज करने के पूर्व ही बिना किसी चेतावनी के भीड़ पर गोली चला दी। फलस्वरूप दो विद्यार्थी सर्व श्री शान्तिलाल एवं आनन्दीलाल घटना स्थल पर ही शहीद हो गये.। सर्व श्री गृलाब सिंह शक्तावत, रोशनलाल चोरडिया तथा परशराम त्रिवेदी गम्भीर रूप से यायल हुऐ एवं अन्य कई लोगों को चोटें आई। अगले दिन प्रजामण्डल कार्यालय से शहीदों की शवयात्रा निकाली। शवयात्रा का यह जलूस उदयपुर के इतिहास में सबसे बड़ा था।

प्रजामण्डल ने राज्य में ग्रविलम्ब पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना ग्रीर गोलीकाण्ड की जांच के लिये न्यायिक ग्रायोग नियुक्त करने की मांग की। दिल्ली में उस समय कांग्रेस की हकूमत थी। महाराएगा घबरा गये। स्थिति का लाभ उठाकर राज्य के मुत्सद्दी वर्ग ग्रीर ग्रन्थ स्वार्थी तत्व महाराणा को प्रजामण्डल के विरुद्ध भड़काने में सफल हो गये। उन्होंने महारागा को सलाह दी कि प्रजामण्डल से मुक्ति पाने का एकमात्र हल मेवाड का शीझातीशीझ संयुक्त राजस्थान में विलय कर देना है। महाराणा की स्रोर से इस विशा में रियासती विभाग से चर्चा तो चल रही थी पर महाराएगा इस सम्बन्ध में अन्तिम निश्चय नहीं कर पा रहे थे। मृत्सिट्टियों की सलाह पर महारागा का मेवाड़ को राजस्थान में विलय करने का निश्चय रह हो गया । उन्होने सर रामामूर्ती, डा. मोहन सिंह महता और अन्य सलाहकारों को मेवाड़ के विलय की शर्ते अविलम्ब तय करने के लिये दिल्ली भेजा। रियासती विभाग तो इस प्रकार के सुनहरी अवसर की इन्तजार में ही था। वह तो केवल यह सावधानी बरत रहा था कि कहीं इस मामले में जल्दी करने से देश के अन्य राजाओं को यह अम न हो जाये कि मेवाड को जोर जबरदस्ती अथवा किसी तरह के दबाव से विलय की ओर ढकेला जा रहा है। पर जब स्वयं महाराणा ही तेजी से मेवाड के विलय की मोर अग्रसर हो रहे थे तो रियासती विभाग द्वारा अवसर चुकने का प्रश्न ही नहीं था। वह तो मेवाड जैसी प्राचीनतम और ऐतिहासिक रियासत के विलय के लिये बड़ा से बड़ा मूल्य चुकाने को तैयार था। रियासती विभाग ने यह नीति बनाली थी कि किसी भी रियासत के शासक को 10 लाख रुपये वार्षिक से म्राधिक प्रिवीपर्स नहीं दी जायगी । महाराएगा की म्रोर से 20 लाख रु. वार्षिक प्रिवीपर्स की माँग की गई। रियासती विभाग ने रास्ता ढुंढ निकाला। उसने महाराएगा को 10 लाख रुपये वार्षिक प्रिवीपर्स, 5 लाख रुपये वार्षिक राजप्रमुख के पद का भत्ता और शेप उँ लाख रुपये वार्षिक मेवाड़ के राजवश की परम्परा के अनुसार धार्मिक कृत्यों में खर्च के लिये देना स्वीकार कर लिया। उसने महाराएम को संयुक्त राजस्थान का ग्राजन्म

श्री शक्तावत को गोली लगने के फलस्वरूप अपनी एक टांग से हाथ धोना पड़ा । ये बाद में सुखाड़िया
मंत्रिमण्डल के सब्स्य रहे । मार्च 1985 में वे श्री हरिदेव जोशी के मन्त्रिमण्डल में शामिल
किये गये ।

<sup>2.</sup> श्री तिवेदी प्रमुख समाजवादी कार्यकर्ता रहे । वे इस समय जनता पार्टी के प्रमुख सदस्य हैं ।

राजप्रमुख बनाना भी स्वीकार कर लिया। उस समय इतनी रिग्रायतें विलय होने वाली किसी ग्रन्य रियासत के शासक को नहीं दी गयी थी। रियासती विभाग ने महाराणां को निजी सम्पत्ति के प्रयन पर उदारतापूर्वक विचार करने का ग्राम्वासन दिया। इसके प्रयलावा उसने महाराणा की यह प्रार्थना भी स्वीकार कर ली कि ता. 5 ग्रप्रेल को उदयपुर में हुए भीषण गोलीकाण्ड की न्यायिक जांच नहीं करवाई जायेगी। राज्य में सबसे बड़ा ग्रीर सुविधाजनक नगर होने के कारण उदयपुर को संयुक्त राजस्थान की राजधानी तो बनाना ही था।

मेवाड़ का प्रतिनिधि मण्डल रियासती विभाग से मनचाही शर्ते मंजूर करवा कर दिल्ली से उदयपूर लोटा तो महारागा। ने राहत की सांस ली। पर महारागा के इस निश्चय की सूचना महाराजा बीकानेर श्री शार्दुल सिंह को मिली तो उन्हें यह समभने में देर नहीं लगी कि यदि मेवाड जैसी प्राचीनतम और स्वावलम्बी रियासत का विलय, हो गया तो वीकानेर और जोधपुर जैसी रियासतों का ग्रस्तित्व वनाये रखना कठिन हो जायेगा। उन्होंने तुरन्त अपने प्रधान मन्त्री श्री जसवंत सिंह दाळदसर को महारागा के पास भेजा और कहलाया कि भारत में मेवाड़ ही एक ऐसी रियासत थी जो मुगलों के थांगे नहीं भुकी। याज वही रिवासत सबसे पहले कांग्रेस के सामने कैसे भुक रही है ? पर महाराखा बहुत स्रागे बढ़ चुके थे। उन्होंने उत्तर दिया कि वे तो कांग्रेस के सम्मुख स्रपने श्रापको समर्पित कर ही रहे हैं, पर अन्य राजाओं का समर्पण भी अवश्यम्भावी है। 1 महाराजा शादुं न सिंह ग्रीर महाराएा। भूपान सिंह दोनों की भविष्यवाएी। कुछ ही महिनों में सही सावित हुई। जो हो दाऊदसर खाली हाथ बीकानेर लौटे। महाराखा ने ता. 11 म्रप्रेल को विलय-पत्र पर हस्ताक्षर कर 13 सदी पुरानी मेवाड़ रियासत को मां भारती को समर्पित कर दिया। इसे महारागा। का त्याग कही या विवशता। पर इसमें सन्देह नहीं है कि जहाँ वी. पी. मेनन जैसे धुरन्वर प्रशासक स्रीर कूटनीतिज्ञ, बून्दी के महाराव बहादुर सिंह एवं मेवाड प्रजामण्डल जैसा सशक्त संगठन महाराखा को मेवाड़ के संयुक्त राजस्थान में विलय करने के लिये तैयार नहीं कर सका, वह चमत्कार मेवाड़ के मुत्सिट्यों ने धानन-फानन में कर दिखाया। मेवाड़-विलय में मुत्सिट्यों के रोल को लेकर राजस्थानी भाषा के स्राधु कवि स्व. श्री नाथूदान महियारिया के मुँह से उस समय हटात् ही निस्न शब्द निकल पड़े -

"क्षकमारी पहली कितां, ग्रसी न मारी ग्रोर। मिल मारी मेवाड़ ने, मोहन ग्रीर मनोर॥"

भावार्थ-मेवाड़ के साथ पहले भी कई लोगों ने विताई है पर मोहन (डॉ. मोहनसिंह महता, वित्त मन्त्री) एवं मनोहर (राव मनोहरसिंह वेदला, गृहमन्त्री) ने जैसी मेवाड़ के साथ विताई है, वैसे ग्रन्थ किसी ने नहीं।

कोटा में संयुक्त राजस्थान राज्य का ता. 25 मार्च को उद्घाटन होने वाला था, पर मेवाड़ के विलय के इरादे की सूचना रियासती विभाग को ता. 23 मार्च को मिल

<sup>1.</sup> रिचार्ड सेशन-"कांग्रेस पार्टी इन राजस्थान" पृ. 109

# 110/राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम

गयी थी। श्रतः श्री मेनन ने महाराव कोटा को सलाह दी की कि मेवाड़ के विलय के सम्बन्ध में निर्ण्य होने तक नये राज्य का उद्घाटन समारोह रोक दिया जाये। पर महाराव कोटा ने उत्तर दिया कि समारोह की सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। श्रतः समारोह निर्धारित तारीख को सम्पन्न करना होगा। रियासती विभाग ने महाराव कोटा का तर्क मान लिया। ताः 25 मार्च को भारत सरकार के मन्त्री श्री एन. बी. गाडगिल ने कोटा में नये राज्य के उद्घाटन की रस्म श्रदा की। उन्होंने महाराव कोटा को राजप्रमुख एवं प्रो. गोकुल लाल श्रसावा को प्रधान मन्त्री के पद की शपथ दिलवाई। भारत सरकार की सलाह पर मन्त्रिमण्डल का निर्माण रोक दिया गया।

महारासा द्वारा विलय-पत्र पर हस्ताक्षर करने के तुरन्त बाद रियासती विभाग ने राज्य के प्रधान मन्त्री पद के लिये मेवाड के तपस्वी नेता श्री माशाक्य लाल वर्मा को मनोनीत किया। उसने वर्मा जी को नविर्नित राज्य की भावी शासन व्यवस्था के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करने हेत् दिल्ली बूलाया । उसने उनको वताया कि राज्य के राजनैतिक कार्यकर्तात्रों को प्रशासन का अनुभव नहीं है। अतः उनके मन्त्रिमण्डल को सलाह देने के लिये कुशल प्रशासकों की एक सलाहकार परिषद बनायी जायेगी, जिसमें मेवाड के प्रधान-मन्त्री सर रामा मूर्ती, वित्त मन्त्री डॉ. मोहन सिंह मेहता और राजपूताना के रीजनल किमश्तर<sup>1</sup> श्री पी. एस. राव. होंगे। रियासती विभाग ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि मन्त्रिमण्डल का कोई भी निर्णय तब तक कियान्वित नहीं किया जा सकेगा, जब तक कि सलाहकार परिषद् उक्त निर्णय पर श्रपनी मुहर नहीं लगा दे। लगभग इसी प्रकार की व्यवस्था रियासती विभाग मतस्य संघ में कर चुका था। वर्मा जी सलाहकार परिषद् के वीटो भ्रधिकार को स्वीकार करने को तैयार नहीं हुए। जन्होंने स्पष्ट रूप से रियासती विभाग को कह दिया कि जिस नौकरशाही के विरुद्ध वे श्राजन्म लड़े वे उसकी मुन्सरभात स्वीकार नहीं करेंगे। वर्मा जी सरदार पटेल से मिले और उनसे कहा "रियासती विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मेरे लिये राजस्थान का राज्य का भार उठाना सम्भव नहीं है। मेवाड श्रीर श्रन्य रियासतों में राजशाही समाप्त हो चुकी है श्रीर उसके साथ ही प्रजामण्डल की स्थापना का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। ग्रंब भारत सरकार जैसा चाहे इस नये राज्य का शासन चलाये। प्रजामण्डल शासन के बाहर रह कर ही जनता की सेवा करना पसन्द करेगा ।''2 सरदार स्वाभीमानी वर्मा जी की बात समक्त गये । उन्होंने सलाह-कार परिषद् बनाने का निर्णय रद्द कर दिया। उन्होंने यह भी निश्चय किया कि संयुक्त राजस्थान के निर्माण के ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत के प्रधान मन्त्री श्री जवाहर लाल नेहरू उक्त राज्य का उदघाटन करेंगे।

वर्मा जो ने उदयपुर लौटते ही संयुक्त राजस्थान के राजप्रमुख महाराण भूपाल-सिंह जी से मन्त्रिमण्डल निर्माण सम्बन्धी चर्चा की। महाराणा ने वर्मा जी को मन्त्रिमण्डल में जागीरदारों की प्रतिनिधित्व देने का आग्रह किया। वर्मा जी ने राजप्रमुख का सुभाव मानने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। नये राज्य के बनते ही वैधानिक संकट पैदा हो गया। ता. 18 अप्रेल को पं. नेहरू संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन करने हेतु उदयपुर पहुँचे।

<sup>1.</sup> स्वतन्त्रता के वाद रियासतो के समूह की देख-रेख के लिये ए. जी. जी. के स्थान पर "रीजनल किमश्नर" नियुक्त किये गये थे।

<sup>2.</sup> वी. एल. पानगड़िया-राजस्यान का इतिहास पृ. 321

उनका अपूर्व स्वागत किया गया। वर्मा जी ने महाराएगा से हुई अपनी वार्ता का जिक करते हुए पं नेहरू को कहा कि वे ऐसे किसी मन्त्रिमण्डल की सदारत करने को तैयार नहीं हैं जिसमें जागीरदारों का प्रतिनिधित्व हो। पं नेहरू ने वर्मा जी की बात का सिद्धान्तत: समर्थन करते हुए कहा कि यद्यपि प्रधान मन्त्री को अपना मन्त्रिमण्डल बनाने में महाराएगा और अन्य वर्गों से सलाह लेनी चाहिये तथापि इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय प्रधानमन्त्री का ही होगा। पं नेहरू ने महाराएगा के सलाहकार सर राममूर्ती को अपने विचारों से अवगत करा दिया। पं नेहरू ने वर्मा जी को सलाह दी कि वे अपने पद की शपथ ले लें और मन्त्रिमण्डल बनाने में कोई कठिनाई पैदा हो तो वे और सर राममूर्ती दिल्ली जाकर रियासती विभाग से सलाह करलें। पं नेहरू की सलाह पर राजप्रमुख के साथ ही साथ वर्मा जी ने भी प्रधानमन्त्री पद की शपथ ले ली।

प्रधान मन्त्री का पद सम्भालने के तुरन्त वाद वर्मा जी दिल्ली गये और सरदार पटेल से मिले। सरदार पटेल को पं नेहरू वर्मा जी के रवैये से पहले ही वाकिफ कर चुके थे। सरदार ने महाराणा को एक पत्र द्वारा सलाह दी कि वे मन्त्रिमण्डल के निर्माण में वर्मा जी की सलाह स्वीकार कर लें। महाराण। ने वर्मा जी द्वारा दी गई सूची के अनुसार मन्त्रियों की नियुक्ति कर दी। ये मन्त्री थे सर्व थी गोकुल लाल असावा (शाहपुरा), प्रमनारायण माथुर, भूरे लाल बया और मोहन लाल सुखाड़िय। (उदयपुर), भोगी लाल पंड्या (डूंगरपुर), अभिन्त हरि (कोटा) और वृज सुन्दर शर्मा (बून्दी)। मन्त्रियों ने ता. 28 अप्रेल को अपने पद की शपथ ली। वर्मा जी ने उसी दिन मन्त्रियों में विभागों का वितरण कर दिया। कहने कि आवश्यकता नहीं कि यह मन्त्रिमण्डल विशुद्ध प्रजामण्डलीय था।

वर्मा जी ने ग्रपने नवजात प्रशासकीय जीवन की पहली वाधा पार की ही थी कि उनके सम्मुख एक और समस्या ग्रा खड़ी हुई। ता. 29 ग्रप्ने को श्री वी. पी. मेनन उदयपुर ग्राये। उन्होंने विना वर्मा जी को विश्वास में लिये राजप्रमुख की यह वात मान ली कि मेवाड़ के भूतपूर्व प्रधान मन्त्री सर रामा मूर्ती को राजप्रमुख का स्वयं का एवं संयुक्त राजस्थान सरकार का सलाहकार नियुक्त कर दिया जाय। महारागा ने तुरन्त ही सर रामा मूर्ति की नियुक्ति की ग्राज्ञा प्रसारित कर दी। सर रामा मूर्ति ने यह कहना ग्रुट्ट कर दिया कि राज प्रमुख के सलाहकार के नाते वे मन्त्रिमण्डल के ऊपर हैं। प्रधानमन्त्री वर्मा जी ने ग्रपने ता. 13 मई के पत्र में सर रामा मूर्ति को सूचित कर दिया कि जो ग्रधिकारी सरकार का सलाहकार होगा, वह तो मन्त्रिमण्डल के ग्रन्तर्गत रह कर ही काम करेगा। राजप्रमुख को राज्य सम्बन्धी कार्यों के लिये सलाह देने की जिम्मेदारी मन्त्रिमण्डल की है। यदि सलाहकार जैसी एक ग्रीर एजेन्सी राजप्रमुख को सलाह देना ग्रुट्ट कर देगी तो राज्य में दोहरा ग्रासन ग्रुट्ट हो जायेगा, जो जनतन्त्र के सर्व सम्मत सिद्धान्तों के विपरीत होगा। उन्होंने पत्र में सर रामामूर्ति से यह भी श्रनुरोध किया कि व प्रधानमन्त्री के लिये श्रावंटित निवास स्थान को खाली कर दें, क्योंकि उनके (सर रामा-मूर्ति) लिये दूसरा निवास स्थान ग्रावंटित कर दिया गया है।

<sup>1.</sup> सरदार पटेल्स कोरसपोन्डेन्स, जिल्द-7 पृ. 396

<sup>2.</sup> श्री मोहनलाल सुखाड़िया वृहद राजस्थान में सन् 1952 में व्यास मिन्तिमण्डल में शामिल हुए। वे सन् 1954 से सन् 1971 तक राजस्थान के मुख्यमन्त्री रहे जो अपने आप में एक कीर्तिमान है।

<sup>3.</sup> सरदार पटेल्स कॉरसपोन्डेन्स, जिला-7 पृ. 400-401

सर रामामूर्ति ने वर्मा जी का उक्त पत्र राजप्रमुख के सम्मुख प्रस्तुत किया तो ते बड़े खिन्न हुए। उन्होंने सर रामामूर्ति की नियुक्ति के सम्बन्ध में वर्मा जी द्वारा किये गये ऐतराज में प्रपना स्वयं का ग्रपमान समका। उन्होंने ता. 15 मई को सरदार पटेल को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा "ग्राप से ग्रधिक ग्रीर कोई नहीं जानता कि मैंने ग्रपनी रियासत का संयुक्त राजस्थान में विलय ग्रपनी स्वयं की तरक से पहल कर पूरी तरह स्वेच्छा से किया। मुक्ते विश्वास है कि ग्राप सहमत होंगे कि मेरे साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, वह मेरे द्वारा प्रदिश्तित सद्भावना ग्रीर सहयोग के ग्रनुरूप नहीं है......। मैं ग्रापसे हृदय से निवेदन करूंगा कि सर रामामूर्ति की सलाहकार के पद पर की गयी नियुक्ति में किसी तरह दखल नहीं होना चाहिये।"1

सरदार पटेल ने अविलम्ब ही वर्मा जी को दिल्ली बुलाया। उन्होंने उनसे सर-रामामूर्ति को लिखे गये पत्र को अविलम्ब वापस लेने की सलाह दी। वर्मा जी ने सरदार के म्रादेशानुसार म्रपना पत्र वापस ले लिया। इसके बाद ता. 30 मई को सरदार ने महाराणा को लिखा कि "श्री वर्मा ने मेरी सलाह मान कर अपना ता. 15 मई का पत्र वापस ले लिया है। पर मेरा विश्वास है कि प्रधानमन्त्री के निवास स्थान को लेकर सर रामा मूर्ति प्रपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बना सकते । आप उन्हें इस सम्बन्ध में मन्त्रिमण्डल के निर्णय को स्वीकार करने की सलाह दें।" सरदार ने अपने पत्र में आगे लिखा कि वार-बार इस प्रकार की घटनायें होना बताता है कि सर रामा मूर्ति अपने न्नापको देश के बदले हुए हालात में नहीं ढ़ाल पाये हैं। कृपया त्राप सर रामामूर्ति को बता दें कि वे अपने तौर-तरीकों में परिवर्तन करें, अन्यथा यह स्पष्ट सम्भावना है कि उनकी गलतियों के कारण आपके और मन्त्रिमण्डल के सम्बन्ध विगड़ जाएँ श्रीर खामोख्वाह आपकी प्रतिष्ठा और यद को आंच पहुंचे।"<sup>2</sup> सरदार पटेल द्वारा महाशाणा को लिखे गये उनत पत्र के बाद जब तक संयुक्त राजस्थान रहा न तो महाराएगा ने श्रीर न सर रामामूर्ति ने ही राज्य के मन्त्रिमण्डल के काम में कभी दखल दिया। सरदार पटेल दुरदर्शी थे। वे जानते थे कि इस प्रकार के विवाद में उन्होंने जन प्रतिनिधियों का समर्थन नहीं किया तो इस नवजात जनतन्त्र पर सामन्ती तत्व एवं नौकर-शाही हावी हो नायेगी भीर देश में जनतन्त्र की जड़ें मजबूत नहीं हो पायेगी।

रियासती विभाग रियासतों के विलय से बने हर नये राज्य में एक या दो आई. सी. एस. अधिकारी मुख्य सचिव या सलाहकार के रूप में भेजा करता था। वर्मा जी ने एक स्थानीय अधिकारी श्री बी. एस मेहता को संयुक्त राजस्थान सरकार का मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया। रियासती विभाग ने वर्मा जी की इस कार्यवाही को पसन्द नहीं किया। उसने कुछ ही समय बाद एक वरिष्ठ आई. सी. एस. अधिकारी, एल. सी. जैन को संयुक्त राजस्थान का मुख्य सचिव नियुक्त कर उदयपुर भेज दिया। वह अधिकारी कई दिनों तक अपने सैलून में उदयपुर के रेल्वे स्टेशन पर ही पड़ा रहा। उसे मुख्य सचिव के पद का चार्ज नहीं दिया गया। सरदार पटेल ने वर्मा जी को दिल्ली बुलाया। वर्मा जी ने सरदार को विनम्रता पूर्वक कहा कि उनकी इच्छा के विपरीत संयुक्त राजस्थान पर किसी आई. सी. एस. अधिकारी को थोपा गया तो रियासती विभाग को अन्य किसी

<sup>1.</sup> सरदार पटेल कॉरसपोन्डेन्स, जिल्द--7 पृ. 398-399

<sup>2.</sup> सरदार पटेल्स कॉरसपोन्डेन्स जिल्द-7 पू. सं. 401-402

प्रधान मन्त्रों की तलाश करनी होगी। उदार सरदार ने इस बार भी वर्मा जी की बात रख ली। श्री जैन को उदयपुर से श्रन्थत्र जाना पड़ा। यहां यह समभना भूल होगा कि वर्मा जी ने मुख्य सचिव की नियुक्ति के प्रश्न को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था। उनका राज्य के बाहर के अधिकारी को चीफ सेकेटरी के पद पर स्वीकार नहीं करने का कारण उनकी यह मान्यता थी कि प्राचीन परम्पराश्रों से ग्रसित राजस्थान की रियासतों की परिस्थितियों और समस्याओं को स्थानीय अधिकारी ही सूभ-चूभ से निपटा सकते हैं। वर्मा जी का यह निर्णय भविष्य की कसोटी पर खरा उतरा। सरकार श्री वी. एस. मेहता एवं स्थानीय अधिकारियों के अपूर्व सहयोग से जटिल से जटिल समस्याओं का सनाधान करने में सफल रही। सरकार के सम्मुख छोटी-बड़ी 10 रियासतों ग्रीर उनकी राज्य सेवाओं के एकीकरण की पेचीदा समस्या थी, परन्तु उसने कुछ ही महिनों में हाईकोर्ट, न्यायालयों, विभागों, जिलों, उप-जिलों और तहसीलों का पुनर्गठन कर दिया। उसने राज्य सेवाओं के एकीकरण का कार्य मुस्तेदी और विना भेद-भाव के इस तरह सम्पन्न किया कि किसी भूतपूर्व रियासत में कर्मचारी वर्ग या किसी भी कर्मचारी विशेष को ग्रसन्तोप व्यक्त करने की नीवत ही नहीं ग्राई।

क्षत्रिय परिषद् जैसे सामन्ती और प्रतिगामी संगठनों द्वारा राजाओं के राज्य का पुर्नस्थापन करने के लिये समय-समय पर भ्रादिवासी एवं अन्य भ्रशिक्षित वर्गों को भड़काते रहने के वावजूद सरकार ने राज्य भर में विना एक भी गोली दागे न्याय और व्यवस्था भ्राविरल रूप से कायम रखी। उसने राज्य में होने वाली नकवजनियों और डकैतियों पर पूर्ण नियन्त्रण कर जनता को राहत पहुँचाई। नयी सरकार का दवदवा ऐसा जमा कि वर्षों पूर्व चोरी और डकैती में गई हजारों गायें, भैंसे, और वैल पुन: अपने पूर्व मालिकों के पास पहुँच गये। एक वार फिर ग्रामीए लोग अपने घरों के ताला लगाये विना अपने खेतों और खिलयानों में जाने लगे।

सदियों से राजस्थान सामन्तवादी व्यवस्था का सुद्ध गढ़ रहा है। वहाँ पर जागीर-चारी प्रया उतनी ही पुरानी थी जितने कि वहाँ के राजवंश । यह एक संयोग मात्र नहीं है कि इस व्यवस्था के विरुद्ध देश का सर्वप्रथम ग्रहिसक ग्रान्दोलन राजस्थान प्रदेश के विजोलिया क्षेत्र में हुग्रा। वर्माजी इस ग्रान्दोलन के पुत्र ग्रीर प्राग्त दोनों ही थे। ग्रतः यह स्वाभाविक था कि सत्ता में आने पर वे लाखों किसानों के कन्चे से जागीरी जुए को उठा कर फेंकते । परन्तु संयुक्त राजस्थान मन्त्रिमण्डल ने जागीरदारी प्रया की समाप्त करने का निर्णय लिया तो न केंवल जागीरदारों में वरन् रियासती विभाग में भी खलवली मच गयी। रियासती विभाग का कहना था कि जागीर-उन्मूलन सारे रियासती भारत की समस्या है। उसकी मान्यता थी कि सं. राजस्थान की नवजात सरकार के सामने पहले से ही अनेक समस्याएँ हैं। अतः उसे जागीरदारी उन्मूलन जैसी पैचीदा समस्याश्रों को हाय में लेकर अपने ब्रापको जोखिम में नहीं डालना चाहिये। वर्मा जी ने विनम्न शब्दों में भारत सरकार को उत्तर दिया कि हमारे संगठन ने वर्षों पूर्व जो ऐतिहासिक वादा राजस्थान की सदियों से पीड़ित गरीव जनता से किया है, उसे पूरा किये विना हम चैन की नींद नहीं सो सकते । उन्होंने सरदार पटेल को भ्राश्वस्त कर दिया कि सं. राजस्थान में न्याय श्रीर च्यवस्था पर नियन्त्रण रखते हुये जागीरें पुर्नग्रहरण कर ली जायेंगी। वर्मा जी ने कानून के एक ही भटके से शक्तिशाली और सुदृढ़ सामन्ती व्यवस्था को ताश के पत्तों की तरह ढाह

# 114/राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम

दिया। एक दो जागीरदारों ने प्रतिरोध करने का प्रयत्न किया तो उन्हें सख्ती से दक्षा दिया। राज्ये में रक्तहीन कान्ति हो गयी। सरदार पटेल ने वर्मा जी की दाद दी।

संयुक्त राजस्थान का मन्त्रिमण्डल केवल 11 माह रहा। पर इस ग्रस्प ग्रविध में उसने वह कर दिखाया जो किसी प्रान्त या राज्य की सरकारों 11 वर्षों में भी नहीं कर पाई। इस ग्राश्चर्यजनक सफलता का श्रेय वर्मा जी के नेतृत्व ग्रीर उनके तपे-तपाये सहयोगियों को जाता हैं, जिन्होंने परिश्रम, लग्न ग्रीर दृढ़ निश्चय के साथ राजस्थान की सदियों से शोषित जनता के प्रति ग्रपने उत्तरदायित्व को निभाया।

ग्रखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद् की राजपूताना प्रान्तीय सभा 20 जनवरी, 1848 को एक प्रस्ताव द्वारा राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर वृहद् राजस्थान राज्य के निर्माण की मांग कर चुकी थी । परन्तु भारत सरकार के सामने उक्त प्रस्ताव को क्रियान्वित करने में कई व्यवहारिक कठिनाइयाँ थीं। प्रदेश में जोघपूर, जयपूर श्रौर बीकानेर जैसी रियासतें थीं, जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित माप दण्ड के अनुसार ग्रंपना पृथक ग्रस्तित्व रख सकती थीं। स्वतन्त्र भारत के प्रथम गर्वनर जनरल लार्ड माजन्ट-बेटन 7 जनवरी, 1948 को भारत सरकार की श्रोर से राजाग्रों को यह आश्वासन दे चुके थे कि विलय का सिद्धान्त वडी रियासतों पर लागू नहीं होगा 1 स्वयं सरदार पटेल ने 20 फरवरी, 1948 की अपने पत्र में बीकानेर के महाराजा की यह आश्वासन दिया था कि वडी रियासतों का विलय तभी किया जायेगा, जबकि वहाँ की जनता श्रीर शासक दोनों विलय के पक्ष में होंगे। 2 उन्ही दिनों राजस्थान के विभिन्न भागों में सामन्त वर्ग सशस्त्र रेलियां निकाल कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। इस - वर्ग को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से राजाओं का समर्थन प्राप्त था। ग्रतः भारत सरकार के जिम्मेदार हलकों में यह धारणा वनती जा रही थी कि राजस्थान की रियासतों के एकीकरण से सामन्तवादी शक्तियों को संगठित होने का अवसर मिलेगा। इन परिस्थितियों में भारत सरकार ने राजस्थान की रियासतों के एकीकरण की दिशा में फूंक-फूंक कर पैर रखने की नीति श्रपनाई।

मार्च 1948 में मत्स्य यूनियन श्रीर श्रप्रेल 1948 में संयुक्त राजस्थान का निर्माण हो चुका था। मई, 1948 में सिरोही राज्य का प्रबन्ध बम्बई सरकार को सींपा जा चुका था। जोधपुर, वीकानेर श्रीर जैसलमेर राज्यों की सीमाएँ पाकिस्तान से मिली हुई थीं, जहाँ से सदैव श्राक्रमण का भय बना रहता था। फिर ये रियासतें थार के विशाल रेगिस्तान का श्रंग थीं, जिसका विकास करना उक्त राज्यों के श्राधिक सामर्थ्य के बाहर था। इन सब कारणों से रियासती विभाग ने उक्त दीनों रियासतों को काठियावाड़ की रियासतों के साथ मिला कर एक केन्द्र शासित राज्य बनाने की योजना बनाई। मेनन के श्रमुसार इस योजना का स्वयं राजस्थान के नेताश्रों ने राजस्थान की विभिन्न रियासतों को एक इकाई में वांधने के बजाय

<sup>1.</sup> वी. पी. मेनन--'दी स्टोरी ऑफ दी इंटिग्रेशन ऑफ दी इन्डियन स्टेट्स-पृ. 90

<sup>2.</sup> डॉ. करनीसिंह, "दी रिलेशन्स ऑफ दी हाउस आय बीकानेर विद सेन्द्रलपावर्स" पृ. 337 -

<sup>3.</sup> सरदार पटेल्स कॉरसपोन्डेन्स जिल्द 7, पृ, 408-411

<sup>.4.</sup> वी. पी. मेनन—दी स्टोरी ऑफ दी इंटिग्रेशन ऑफ दी इण्डियन स्टेंट्स पृ. 263

धनेक इकाइयों में बांटने का कड़ा विरोध किया। फलतः रियासती विभाग को संखेद श्रपनी योजना त्याग देनी पड़ी।

मई, 1948 में मध्य भारत यूनियन का निर्माण हुमा, जिसमें इन्दौर घौर ग्वालियर जैसी वड़ी रियासतें शामिल हो चुकी थीं। देश की प्राचीनतम श्रीर ऐतिहासिक रियासत मेवाड़ स्वतं: ही कुछ समय पूर्व संयुक्त राजस्थान में शामिल हो गयी थी। इसी बीच समाजवादी दल ने बृहद राजस्थान के निर्माण का नारा बुलन्द किया। उसने श्रिवल भारतीय स्थर पर "राजस्थान श्रान्दोलन समिति" की स्थापना की। प्रसिद्ध समाजवादी नेता श्री जयप्रकाश नारायण ने 9 नवम्बर को उदयपुर की एक महत्ती सभा में शीझानितशीझ बृहद राजस्थान के निर्माण की मांग की। राजस्थान श्रान्दोलन समिति ने दिल्ली में हुई 1 दिसम्बर की बैठक में एक प्रस्ताव स्वीकार किया, जिसमें कहा गया कि सारे राजपूताना प्रदेश की रियासतों श्रीर श्रजमेर के विलय द्वारा श्रविचम्ब बृहद राजस्थान का निर्माण करना चाहिये। समिति के श्रध्यक्ष श्री राम मनोहर लोहिया ने श्रपने एक बयान में जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर श्रीर मतस्य को संयुक्त राजस्थान में मिला कर भारतीय संघ की एक सुदृढ़ इकाई में परिचित्ति करने की मांग की। इन घटनाश्रों से बृहद राजस्थान के निर्माण की मांग को बल मिला। भारत सरकार के लिये इस प्रश्न को श्रागे टालना कठिन हो गया।

रियासती विभाग के सचिव श्री वी. पी. मेनन ने सम्बन्धित राजाग्रों से बातबीत करने के पूर्व जयपुर के दीवान सर वी. टी. कृष्णमाचारी श्रीर वीकानेर के दीवान श्री सी. एस. वैंकटाचारी से बृहद राजस्थान के निर्माण के सम्बन्ध में विचार विनिमय किया। इस बैठक में सर वी. टी. ने राजपूताना की सभी रियासतों की एक ही इकाई बनाने के सभाव का विरोध किया । उन्होंने कहा कि ऐसा कर हम पर्वी पंजाब में सिक्खों की तरह राजस्थान में राजपूतों की ''हैजेमनी'' (प्रमुत्व) कायम कर देंगे जो कि देश के हित में नहीं होगा। उन्होंने सुकाव दिया कि राजपूताना की रियासतों को तीन इकाईयों में निभाजित कर दिया जाना चाहिये। पहली इकाई "संयुक्त राजस्थान" यथानत कायम रहे। दूसरी इकाई, जयपूर, ग्रलवर श्रीर करीली के विलय से बनाई जाय। तीसरी इकाई जोधपूर, चीकानेर ग्रीर जैसलमेर के विलय द्वारा पश्चिमी राजपताना यूनियन के नाम से बनाई जाय। सर वी. टी. का सुकाव वा कि भरतपुर ग्रीर घीलपुर की रियासतों को पड़ीस के प्रान्त उत्तरप्रदेश में मिला दिया जाय । सर बी. टी. के सुभाव महत्वपूर्ण श्रीर वजनदार थे। परन्त वी. पी. मेनन ग्रीर श्री सी. एस. वैक्टाचारी का मत या कि प्रदेश में व्याप्त जन भावना को देखते हये राजपूताना की रियासतों की एक ही इकाई बनाने के ग्रलावा कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि भ्राज नहीं तो कल समाजवादियों के म्रान्दोलन से मजबूर होकर चृहद राजस्थान राज्य का निर्माण करना होगा। फिर यह पहल समाज-चादियों के हाथ में क्यों जाय ?2

दिसम्बर, 1948 के प्रथम सप्ताह में सरदार पटेल की सहमित से श्री वी. पी. मेनन ने जोधपुर, वीकानेर और जयपुर के राजाओं से वृहद राजस्थान के निर्माण के लिये

<sup>1.</sup> सरदार पंटॅल्स कारसपोन्डेन्स, जिल्द 7, पृ. 422-428

<sup>2.</sup> g. 428-430

विचार विनिमय गुरू किया। तीनों शासक ग्रपनी-ग्रपनी रियासतों को पृथक इकाइयों के रूप में रखने के इच्छुक थे 1 महाराजा बीकानेर ने तो ग्रपनी एक टिप्पणी में विचार प्रकट करते हुये यहाँ तक कहा कि बीकानेर एक पृथक इकाई के रूप में रहने का हकदार है, तो फिर उस पर विलय के लिये दवाव क्यों ? अन्तोगत्वा कई बैठकों के बाद मेनन उकत राजाग्रों को विलय के लिये मनवाने में सफल हो गये। जैसलमेर का शासन प्रबन्ध पहले ही भारत सरकार के हाथ में था। ता. 14 जनवरी, 1949 को सरदार पटेल ने उदयपुर में एक विशाल सार्वजनिक सभा में घोषणा की कि जोधपुर, जयपुर ग्रोर बीकानेर के महाराजाग्रों ने ग्रपनी-ग्रपनी रियासतों का राजस्थान में विलय करना स्वीकार कर लिया है श्रीर इस प्रकार महाराणा प्रताप का वृहद राजस्थान बनाने का स्वप्न निकट भविष्य में पूरा होगा। महान सरदार की इस ऐतिहासिक घोषणा का उपस्थित जन समुदाय ने तुमुल करतल ध्वनि से स्वागत किया।

शीघ्र ही वृहद राजस्थान की भावी शासन व्यवस्था के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पैदा हुये। राज्य का राज प्रमुख कौन हो ? मिन्नमण्डल व प्रशासकीय स्वरूप क्या हो एवं राजधानी कहां बने ? इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिये श्री वी. पी. मेनन ने ता. 3 फरवरी, 1949 को सर्वश्री गोकुल भाई भट्ट, अध्यक्ष प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी, माणिक्य लाल वर्मा प्रधान मन्त्री, संयुक्त राजस्थान उदयपुर, जयनारायण व्यास प्रधान मन्त्री जीध-पुर एवं हीरालाल शास्त्री मुख्य सचिव (प्रधान मन्त्री) जयपुर की एक बैठक दिल्ली में बुलाई। इस बैठक में सर्व सम्मित से निर्णय लिया गया कि जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह को जीवन पर्यन्त राजप्रमुख बनाया जाये एवं उदयपुर के प्राचीन राजवंश की मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए महाराणा भूपाल सिंह को महाराज-प्रमुख का सम्माननीय पद दिया जाये।

बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के महत्वपूर्ण विभागों में दो या तीन आई. सी. एस. अधिकारियों को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाये। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सलाहकारों और मन्त्रिमण्डल के बीच किसी मसले पर मतभेद होने पर उक्त मसले को अन्तिम निर्णय के लिये भारत सरकार को सींप दिया जाये। इस प्रकार सलाहकारों को मन्त्रिमण्डल पर "वीटो" अधिकार दे दिया गया।

वैठक में राजधानी का मसला सरदार वल्लभ भाई पटेल पर छोड़ दिया गया। सरदार पटेल ने राजधानी के चुनाव के लिये विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की। इस समिति ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी वनाने की सिफारिश की। समिति ने राजस्थान के अन्य बड़े नगरों का महत्व बनाये रखने के लिये कुछ राज्यस्तर के सरकारी कार्यालय उक्त नगरों में रखने की सलाह दी। सरदार पटेल ने समिति की सिफारिश स्वीकार कर ली। फलस्वरूप जयपुर राजस्थान की राजधानी घोषित कर दी गई। हाई-कोर्ट जोधपुर में, शिक्षा विभाग बीकानेर में, खनिज विभाग उदयपुर में एवं कृषि विभाग भरतपुर में रखने का निर्णय लिया गया।

<sup>1.</sup> वी. पी. मेनन—दी स्टोरी आफ दी इन्टीग्र शन आफ दी इण्डियन स्टेट्स पृ. 112—113

<sup>2.</sup> डा. करणी सिंह—दी रिलेसन्स आफ दी हाऊस आफ बीकनेर विद सेन्ट्रलपावर्स पृ. 340

<sup>3.</sup> सरदार पटेल्स कारसपोन्डेन्स, जिल्द-7 वृ. 440-442

राजस्थान के प्रधान मन्त्री की नियुक्ति का प्रश्न ग्रत्यधिक उलभन भरा सिद्ध हुग्रा। इस पद के लिए जयपुर के मुख्य सचिव (प्रधान मन्त्री) श्री हीरालाल शास्त्री उम्मीदवार थे। वे प्रदेश-कांग्रेस के श्रध्यक्ष श्री गोकुल भाई भट्टे के सहयोग से रियासती विभागों को श्राश्वस्त कर चुके थे कि वे ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो राजस्थान का प्रशासन सुचार रूप से चला सकते हैं। वे जयपुर राज्य में श्रपनी प्रशासकीय योग्यता की घाक जमा चुके थे।

दूसरी ग्रोर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के ग्राम कार्यकर्ता श्री जय नारायण ब्यास को प्रधान मन्त्री बनाने के पक्ष में थे। परन्तु रियासती विभाग व्यास जी को यह भार सींपना महीं चाहता था, बिल्क वह तो ब्यास जी ग्रौर उनके साथियों के विरूद्ध कितपय ग्रारोपों को लेकर मुकदमे चलाने की तैयारी कर रहा था। श्री माणिक्य लाल वर्मा मुख्य मन्त्री की दौड़ से यह कहकर ग्रलग हो गये थे कि वे भविष्य में कोई सरकारी पद ग्रहण नहीं करेंगे। इन परिस्थितियों में व्यास जी ग्रौर वर्मा जी ने प्रधान मन्त्री के पद के लिये श्री गोकुलभाई भट्ट के नाम का सुकाव रखा। परन्तु रियासती विभाग ने स्पष्ट कर दिया कि राज्य में विधान सभा की श्रदम मोजूदगी में राजस्थान के प्रधासन की जिम्मेदारी भारत सरकार पर है ग्रौर वह श्री हीरालाल धास्त्री को ही प्रधान मन्त्री के पद के लिये उपयुक्त समभती है। फरवरी, 1947 में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस समिति की दिल्ली में बैठक हुई जिसमें रियासती विभाग के निर्णय का उट कर विरोध हुग्रा। पर प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व किसी तरह इसवैठक में धास्त्री जी को प्रधान मन्त्री वनाने संबंधी प्रस्ताव स्वीकार कराने में सफल होगया। यह एक विडम्बना ही थी कि रियासती विभाग को राजाग्रों को 'विलय-पत्र' परहस्ताक्षर करवाने में जितना पसीना बहाना पड़ा उससे कहीं ग्रधिक पसीना उसे शास्त्री जी को प्रधान मन्त्री बनाने के लिये बहाना पड़ा उससे कहीं ग्रधिक पसीना उसे शास्त्री जी को प्रधान मन्त्री बनाने के लिये बहाना पड़ा उससे कहीं ग्रधिक पसीना

वृहद राजस्थान की ग्रभी विधिवत स्थापना भी नहीं हुई थी कि उसे राजनैतिक संकट से ही नहीं "देवी" संकट से भी गुजरना पड़ा। महाराजा जयपुर वृहद राजस्थान के निर्माण सम्बन्धी वार्ता के दौर में भाग लेने के लिये दिल्ली प्रस्थान करने वाले थे कि वे एक भयंकर वायुयान दुर्घटना में फंस गये। उनका वायुयान जलकर भस्म हो गया। वे स्वयं गम्भीर रूप से घायल हो गये। फलस्वरूप वार्ता कुछ दिन के लिये स्थणित रही ग्रौर वृहद् राजस्थान के निर्माण में विलम्ब हुआ। ग्रन्तोगत्वा जब वृहद् राजस्थान के निर्माण ग्रौर उद्घाटन का निर्णय हो गया तो सरदार पटेल ता. 29 मार्च, 1948 की शाम को एक विशेष वायुयान द्वारा जयपुर के लिये रवाना हुये। वायुयान में खरावी हो गयी। उसे जयपुर से कुछ किलोमीटर दूर एक शुष्क नदी के पेटे में उतरना पड़ा। चालक की होशियारी से संभावित गम्भीर दुर्घटना वच गई। परन्तु वायुयान का सम्बन्ध शेष भारत से कट गया। महाराजा जयपुर वी. पी. मेनन ग्रौर राजस्थान के नेता जयपुर में सरदार पटेल के ग्रामन का इन्तजार कर रहे थे। पर निर्घारित समय पर जब वायुयान हवाई ग्रद्धे पर नहीं उतरा तो सभी लोग चितित हो गये। थोड़ी ही समय में भारत भर में चिन्ता की लहर फैल गई। उधर सरदार पटेल ग्रौर उनका दल किसी तरह रात्रि के लगभग 10.00

<sup>1.</sup> राजस्थान प्रान्तीय काँग्रेस कमेटी का बुलेटिन वर्ष-2 पत्नांक-4

वजे जयपुर पहुंचा । उसी समय ग्राकाशवागी के एक विशेष बुलेटिन द्वारा सरदार पटेल के सुरक्षित जयपुर पहुंचने का संवाद प्रसारित किया तो सारे देश ने राहत की सांस ली ।

ये सब राजनैतिक श्रीर देवीय संकट चल ही रहे थे कि ता. 30 मार्च, 1948 को नये राज्य के उद्घाटन के शुभ मुहूँ त के समय प्रशासकीय लापरवाही से एक ऐसी घटना घटी जिसने राजस्थान के नेतायों में शास्त्री जी की प्रधान मन्त्री पद पर नियुक्ति को लेकर ज्याप्त कटुता में श्रीर जहर घोल दिया।

इस ऐतिहासिक अवसर पर जिन्हें आमिन्त्रित किया गया उनमें जोधपुर के प्रधान मन्त्री श्री जय नारायण व्यास और राजस्थान के प्रधान मन्त्री श्री माणिक्य लाल वर्मा भी थे। जब ये नेता समारोह-स्थल पर पहुंचे तो पाया कि उनके बैठने की व्यवस्था स्थानीय सामन्तों और अधिकारियों के भी पीछे की गयी है। फलतः अन्य रियासतों से आये हुए सभी नेता और कार्यकर्ता समारोह स्थल को छोड़कर अपने अपने निवास स्थान को लौट गये। निश्चय ही देश की अगजादी के लिये अपना सर्वस्व विलदान करने वाले स्वतन्त्रता सैनिकों के लिये यह व्यवस्था अपमानजनक और सामान्य शिष्टाचार के विरुद्ध थी। समारोह के जिम्मेदार अधिकारी अथवा स्थानीय राजनेताओं ने समय पर इस भयंकर भूल के परिमार्जन का कोई प्रयत्न नहीं किया। उल्टा वहिंगमन करने वाले नेताओं पर ही दोषारोपण किया गया कि उनका व्यवहार जिम्मेदाराना नहीं था। इस घटना की परिणिति निकट भविष्य में ही राज्य के प्रधान मन्त्री श्री शास्त्री और प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री गोकुल भाई भट्ट के विरुद्ध प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी द्वारा अविष्यास प्रस्ताव स्वीकार करने में हुई।

श्री शास्त्री को श्रपना मन्त्रिमण्डल बनाने में न तो श्री जय नारायण व्यास श्रीर न ही श्री माणिक्य लाल वर्मा से सहयोग मिला। श्री शास्त्री ने ता. 7 अप्रेल, 1949 को श्रपना मन्त्रिमण्डल बनाया, जिसमें सर्वश्री सिद्धराज ढ्डढ़ा (जयपुर), प्रेमनारायण माथुर श्रीर भूरेलाल बया (उदयपुर) फूलचन्द बापणा, नर्रासह कछवाहा श्रीर रावराजा हणूर्तासह (जोधपुर), रघुवर दयाल गोयल (बीकानेर), श्रीर वेदपाल त्यागी (कोटा) शामिल किये गये। यद्यपि मन्त्रिमण्डल के सभी सदस्य चरित्रवान श्रीर योग्य थे, तथापि इनकी जड़ें कांग्रेस संगठन में गहरी नही थी। इसका खमीजा श्री शास्त्री को उठाना पड़ा। रियासती विभाग के वरवहस्त के बावजूद उन्हें 21 माह में श्रपने पद से त्याग-पत्र देना पड़ा। पर यह एक सर्वथा श्रलग कहानी है। यहाँ यही कहना पर्याप्त होगा कि श्रन्तोगत्वा वृहद् राजस्थान वन गया।

राजस्थान की विभिन्न रियासतों के विलय के साथ ही साथ राजस्थान में सदियों पुरानी राजशाही समाप्त हो गयी। मैवाड़ के गुहिलौत, जैसलमेर के भाटी, जयपुर के कछ-वाहा और वूंदी के हाडा चौहान संसार के प्राचीनतम राजवंशो मे से थे। राजशाही के अन्तिम चिन्ह के रूप में अब केवल भात्र राजप्रमुख के नवमृज्तित पद रह गये। ये पद संयुक्त राजस्थान और मत्स्य सघ में प्रान्तों के राज्यपालों (गर्वनर) के समकक्ष थे। यह एक ऐसी रक्तहीन क्रान्ति थी जिसका उदाहरण ससार के इतिहास में ढूंडने पर भी नहीं मिलेगा।

# मत्स्य संघ का विलय

अलवर, भरतपुर, घौलपुर और करौली की रियासतों के एकीकरण द्वारा 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ बनाया गया था। अब जविक जयपुर, जोधपुर और बीकानेर की

### राजस्थान का निर्माण और राजशाही की विदाई/1-19

रियासतें राजस्थान में मिल गयी तो मत्स्य संघ को खलग इकाई के रूप में रखने का कोई अर्थ नहीं था। स्वयं रियासती विभाग ने वृहद् राजस्थान के निर्माण के समय इस समस्या पर विचार किया था। धलवर और करौली का जनमत राजस्थान में मिलने के पक्ष में था, परन्तु भरतपुर और वोलपुर की स्थित वहुत स्पष्ट नहीं थी। इन दोनों रियासतों की जनता की राय जानने के लिये सरदार पटेल ने डॉ. शंकरराव देव की ख़ब्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। इस समिति ने छानचीन के बाद राय दी कि उक्त रियासतों की ध्रिषकतर जनता राजस्थान में मिलने के पक्ष में है। भारत सरकार ने समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए मत्स्य संघ की चारों इकाईयो को ता. 15 मई, 1949 को राजस्थान में मिला दिया। वहां के प्रधान मन्त्री श्री शोभाराम को शास्त्री-मन्त्रिमण्डल में शामिल कर लिया गया।

### सिरोही का प्रश्न-

गुजरात के नेता सिरोही स्थित श्रावू पर्वत के शैलानी केन्द्र को गुजरात का ग्रंग बनाना चाहते थे। रियासती विभाग उनके प्रभाव में था। ग्रतः जनता के विरोध के वावजूद भी रियामती विभाग ने नवम्बर, 1947 में सिरोही को राजपूताना एजेन्सी से हटाकर गजरात एजेन्सी के अन्तर्गत कर दिया था। माउन्ट श्राव क्षेत्र को गुजरात में मिलाने की दिशा में यह पहला कदम था। मार्च, 1948 में रियासती विभाग ने संयुक्त राजस्थान के निर्माण का फैसला किया। उसी समय उसने गुजरात स्टेट्स एजेन्सी के अन्तर्गत रियासतों को बम्बई-राज्य में मिलाने का निर्णय किया। सिरोही की जनता ने मांग की कि सिरोही को वम्बई में न मिलाया जाकर संयुक्त राजस्थान में मिलाया जाये। कुछ ही दिनों बाद उदयपुर ने भी संयुक्त राजस्थान में शामिल होने का फैसला किया। इस अवसर पर अ. भा. देशी राज्य लोक परिपद की राजपुताना प्रान्तीय सभा के महामन्त्री श्री हीरालाल शास्त्री ने श्रपने ता. 10 श्रप्रेल के तार में सरदार बल्लम भाई पटेल को लिखा, "यह जानकर प्रसन्तता हुई कि उदयपूर संयुक्त राजस्यान में शामिल हो रहा है। इससे सिरोही का राजस्थान में शामिल होना भीर भी श्रवश्यं भावी हो गया है। फिर हमारे लिये सिरोही का श्रय है गोकूल भाई। विना गोकुल भाई के हम राजस्यान को नहीं चला सकते।"2 शास्त्री जी को इस तार का कोई उत्तर नहीं मिला। उन्होंने सरदार पटेल को ता. 14 अप्रेल को दूसरा तार भेजा जिसमें उन्होंने कहा :-

"हम लोग कोई कारण नहीं देखते कि क्षण मात्र के लिए भी सिरोही को राजस्थान की वजाय रियासतों के अन्य किसी समूह में मिलाने की दिशा में सोचा जा सकता है " कि आप राजस्थान की जनता की भावना की अनदेखी न करें। " मुक्षे विश्वास है कि आप हमारी सर्वसम्मत प्रार्थना को स्वीकार कर हमारी सहायता करें।"

तारीख 18 श्रप्रेल का संयुक्त राजस्थान के उद्घाटन के अवसर पर उदयपुर में राजस्थान के कार्यकर्त्ताओं का एक शिष्टमण्डल पं जवाहरलाल नेहरू से मिला शीर

<sup>1.</sup> उस समय गुजरात प्रदेश और महाराष्ट्र वम्बई प्रान्त के ही भ्रंग थे।

<sup>2.</sup> सरदार पटेल्स कॉरस-पोन्डेन्स, जिल्द-7 पृ. 397

<sup>3.</sup> श्री हीरालाल शास्त्री-प्रत्येक्ष जीवन शास्त्र पृ. 334

इनको सिरोही के सम्बन्ध में प्रदेश की जनता की भावनाओं से अवगत किया। एं. नेहरू ने दिल्ली लौटते ही उसी दिन सरदार पटेल को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि राजस्थान भर के कार्यकर्ताओं में जिस सवाल पर सबसे अधिक रोष था वह था सिरोही के बारे में। पं. नेहरू ने आगे लिखा "मुक्ते बार-बार कहा गया कि सिरोही गत 300 वर्षों से भाषा और अन्य प्रकार से राजस्थान प्रदेश का अंग रही है। अतः उसे राजस्थान में मिलना चाहिये। मैंने उनसे कहा कि मुक्ते इस विषय के विभिन्न पहलुओं की जानकारी नहीं है, अतः मैं इस सम्बन्ध में कुछ भी कहने की स्थित में नहीं हूँ। पर साधारणतथा जहाँ मतभेद हो, वहाँ जनता की राय ही मान्य होनी चाहिये।"

पं. नेहरू के पत्र का उत्तर देते हुऐ सरदार पटेल ने अपने ता. 22 अप्रेल, 1948 के पत्र में लिखा "सिरोही के सम्बन्ध में मेरी इन लोगों से कई बार बातचीत हुई है। सभी सम्बन्धित मुद्दों पर विचार करने के बाद ही हम इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि सिरोही गुजरात को जाना चाहिये। उन्हें (राजस्थान वालों को) सिरोही नहीं चाहिये। उन्हें तो गोकुल भाई भट्ट चाहिये। उनकी यह मांग सिरोही को राजस्थान को दिये विना ही पूरी की जा सकती है।"2

चतुर सरदार ने जनवरी, 1950 में माउन्ट ग्राबू सहित सिरोही का एक भाग तो गुजरात में मिला दिया ग्रीर श्री गोकुल भाई भट्ट के जन्म स्थान हाथल सहित सिरोही का शेष भाग राजस्थान को दे दिया। इस प्रकार शास्त्री जी की मांग के ग्रनुसार सरदार पटेल ने श्री भट्ट राजस्थान को दे दिया। इस निर्ण्य के फलस्वरूप सिरोही में व्यापक ग्रान्दोलन उठ खड़ा हुग्ना। इस ग्रान्दोलन में श्री भट्ट के ग्रलावा श्री बलवन्त सिंह महता ने महत्त्वपूर्ण भाग ग्रदा किया। यह ग्रान्दोलन तब समाप्त हुग्ना जब भारत सरकार ने ग्रपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का ग्राग्वासन दिया। राजस्थान के साथ किये गये इस ग्रन्थाय का निराकरण ता. 1 नवम्बर, 1956 को हुग्ना, जब कि राज्य पुनर्गठन ग्रायोग की सिफारिश के ग्राघार पर सिरोही का माउन्ट ग्राबू वाला इलाका पुनः ग्रुजरात से निकाल कर राजस्थान में मिलाया गया।

### म्रजमेर का विलय-

ग्र० भा० देशी राज्य लोक परिषद् की राजपूताना प्रांतीय सभा की सदैव यह मांग रही थी कि बहुद राजस्थान में न केवल प्रान्त की सभी रियासतें वरन् ग्रजमेर का इलाका भी शामिल हो। पर ग्रजमेर का कांग्रेस नेतृत्व कभी इस पक्ष में नहीं रहा। सन् 1952 के ग्राम चुनावों के बाद वहां श्री हरिभाऊ उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेस मिन्त्रमण्डल बन चुका था। अश्रव तो वहाँ का नेतृत्व यह दलील देने लगा कि प्रशासन की दिष्ट से छोटे राज्य ही बनाये रखना उचित है। राज्य पुनर्गठन ग्रायोग ने ग्रजमेर के नेताग्रों के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और सिफारिश की कि उसे राजस्थान में मिला देना चाहिये। तद्नुसार ता. 1 नवम्बर, 1956 को माउन्ट ग्रावू क्षेत्र के साथ ही साथ ग्रजमेर मेरवाड़ा भी राजस्थान में मिला दिया गया। इस प्रकार राजस्थान निर्माण की जो प्रक्रिया मार्च, 1947 में शुरू हुई व ता. 1 नवम्बर, 1956 में सम्पूर्ण हुई।

<sup>1.</sup> सरदार पटेल्स कॉरसपोन्डेन्स जिल्द-7 पृ. 395, 396

<sup>2.</sup> सरदार पटेल कॉरसपोन्डेन्स जिल्द-7 पू. 396-397

<sup>3.</sup> अजमेर मेरवाड़ा के मन्त्रिमण्डल में उपाध्याय जी के अलावा अन्य सदस्य थे, श्री बालकृष्ण कौल और व्रजमोहन शर्मा।

वृहत् राजस्थान राज्य का

्षुवरदयाल गोयल, नागरिक आपूर्ति मंत्री, 2. श्री भूरेलाल बया, यातायात मंत्री, 4. महाराजा प्रधान बाएं से वाएं:--1. श्री

### राजस्थान का निर्माण ग्रीर राजशाही की विदाई/121

भारत के संविधान के अनुसार भारत में तीन श्रेणी के राज्य थे। प्रथम श्रेणी (पार्ट-"ए") में वे राज्य थे जो ब्रिटिशकाल में प्रान्त कहलाते थे, जैसे पू. पंजाव विहार, वम्बई, उत्तर प्रदेश, मद्रास ग्रादि। द्वितीय श्रेणी (पार्ट-"वी") में वे राज्य थे जो स्वतन्त्रता के वाद छोटी वड़ी रियासतों के एकीकरण द्वारा बनाये गये थे, जैसे राजस्थान, मध्य भारत, श्रावणकोर-कोचीन ग्रादि। तृतीय श्रेणी में वे छोटे-छोटे राज्य थे जिन्हें ब्रिटिशकाल में चीफ किमश्नर के प्रान्त कहा जाता था जैसे ग्रजमेर, दिल्ली ग्रादि।

पार्ट-"ए" राज्यों के प्रमुख राज्यपाल (गवर्नर) कहलाते थे, जबिक पार्ट-"बी" राज्यों के प्रमुख "राज प्रमुख" कहलाते थे। राज्यपाल ग्रीर राज प्रमुख दोनों की नियुक्तियाँ राष्ट्रपति ही करते थे, परन्तु राज प्रमुख की नियुक्ति सम्बन्धित राज्य में विलीन रियासतों के भूतपूर्व शासकों में से की जाती थी। पार्ट-"बी" राज्यों पर केन्द्र द्वारा विशेष नियन्त्रण रखा जाता था। संविधान के 7वें संशोधन द्वारा ता. 1 नवम्बर, 1956 से पार्ट-"ए" ग्रीर पार्ट-"वी" राज्यों का भेदभाव समाप्त हो गया। इसके साथ ही साथ राजस्थान में राजशाही के ग्रन्तिम चिह्न "राजप्रमुख" का पद भी समाप्त हो गया। यहाँ भी राजप्रमुख के स्थान पर राज्यपाल की नियुक्ति होने लगी।

# चेतावनी के चूंगिटये

भारत के तत्कालीन वायसराय लार्ड कर्जन ने सम्राट एडवर्ड, सप्तम के लन्दन में राजितलक के अवसर पर ता. 1 जनवरी, 1903 को दिल्ली में एक वड़े राजदरबार का आयोजन किया। मेवाड़ के महाराणा फतेहिंसह को भी इस अवसर पर वायसराय के दरवार में शामिल होने के लिये दिल्ली जाना पड़ा। प्रसिद्ध क्रान्तिकारी स्व. केशरीसिंह बारहट को यह गवारा नहीं हुआ कि हिन्दुओं के सूर्य कहलाने वाले महाराणा एक सामन्त की हैसियत से वायसराय के दरवार की शोभा बढ़ायें। इस अवसर पर उन्होंने डिंगल भाषा में निम्न 13 सोरठे लिखकर महाराणा को भेजे :—

पग पग भम्या पहाड़, घरा छोड़ राख्यो घरम । महारागा र मेवाड़, हिरदे वासिया हिन्द रे॥ (1) ॥

मेवाड़ के महाराणा पैदल पैदल पहाड़ों में भटकते फिरे उन्होंने पृथ्वी का मोह छोड़ कर घर्म कीरक्षा की । इसीलिये महाराणा ग्रीर मेवाड़ ये दोनों शब्द हिन्दुस्तान के हृदय में बस गये।

धर्मा घणिया घमसारम, राम् सदा रहिया निडर । (घाव) पैंखन्ता फरमारम, हलसबल किम फतमल हुये ।। (2) ।।

श्रनेकानेक घोर युद्ध हुये तब भी महारागा निर्भय बने रहे। किन्तु श्रव सिर्फ शाही फरमानों को देखते ही, हे फतेहसिंह! यह हलचल कैसे मच गयी?

> गिर गंजा घमसाण, नहचे घर माई नहीं। भावे ि. म महाराण, गज दोसो रा गिरद में।। (3)।।

निश्चय ही जिसके मदोन्मत हाथियों द्वारा युद्ध-स्थल में उठा हुम्रा गर्दा पृथ्वी में नहीं समाता था वह महाराणा दो सौ गज के गिरदाव (घेरे) में कैसे समा पायेगा ?

> श्रीरां ने श्रासान हाँका हरवल हालएाँ। किम हाले कुल रागा, हरवल शांका हांकिया।। (4)।।

दूसरे राजाम्रों के लिये सरल है कि वे शाही सवारी को हकाले जाने पर मागे-भागे बढ़ते चले, किन्तु यह प्रतापी गुहिलवंश उस तरह कैसे चलेगा जिसने वादशाहों की अपने हराबल में हकाले थे?

> नरियद सह नजराण, भृक करसी सरसी जिको । पसरेलो किम पाण, पाण छतां थारी फता ॥ (5) ॥

श्रन्य राजाओं के लिये ग्रासान है कि वे भूक भूक कर नजराना दिखला सकेंगे। परन्तु हे महारागा फतेहिंसह। तेरे हाथ में तलवार होते हुये नजराने के लिये तेरा हाथ कैसे फैलेगा ?

> सिर भुकिया सहसाह, सिंहासण जिए सामने । रलणों पंगत राह, फावे किस तौने फता ॥ (6) ॥

जिस सिहासन के सामने बादशाहों के सिर भुके हैं उसके अधिकारी होते हुये हे फतेहिंसह ! तुभे पंक्ति में भ्रासन प्राप्त करना कैसे शोभा देगा ?

सकल चढ़ावे शीस, दान घरम जिगारे दिया। सो खिताव वगशीस, लेवगा किम ललचाय सी ॥ (7) ॥

जिसके दिये हुये दान घर्म को संसार सिर पर चढ़ाता है वह खितावों की वहशीस लेने के लिये कैसे ललचायेगा?

देखेला हिन्दुवाएा, निज सूरज दिस नेहसू। पर्या तोरा परमारा, निरखा निशासा न्हाकसी ॥ (8) ॥

समस्त हिन्दू अपने सूर्य की स्रोर जब स्नेहयुक्त स्रांखों से देखेंगे स्रौर उस समय वह एक तारे के रूप में देष्टिगोचर होगा तो वे श्रवश्य ही परिताप के निश्वास छोड़ेंगे।

> देखें ग्रंजसदीह पुलकैलो, मुलकैलो, मन ही मनौ । दंभी-गढ़ा दिल्लीह, शीस नमन्ता शीसवद् ॥ (१) ॥

हे शिशोदिया ! तेरे सिर को श्रपने सामने भुकता हुग्रा देखकर दिल्ली का वह दंभी हुर्ग इस श्रवसर पर श्रंहकार से मन ही मन खूव मुस्करायेगा।

श्रंत घेर आखीह, पातल जी वार्ता पहल। रागा-सह श्राखीह, जिग्गरी शाखी सिर जटा ॥ (10)।

महाराणा प्रताप ने भ्रपने भ्रन्तिम समय में जो बात कहीं थीं उसको भ्रव तक सब महाराणाभ्रों ने निभाया है भ्रीर इसकी साक्षी तुम्हारे सिर की जटा दे रही है।

> कठण जमाना कौल, दांघे नर हिम्मत बिना । बीरा हंदो वोल, पाताल सागे पालियो ॥ (11) ॥

साहस खो देने पर ही मानव यह कहना शुरू कर देता है कि जमाना खराब है। इस रहस्य को बीर सांगा और प्रताप भली भांति जानते थे।

जव लग सारां श्रास, राग रीत कुल राखसी। रहो सहाय सुखराम, एकलिंग प्रमु आगरे॥ (12)॥

सवको आशा लगी हुई है कि महाराणा श्रपनी कुल परम्परा की रक्षा करेंगे। सुखराशि भगवान एकॉलग श्रापके सहायक बने रहें।

मान मौद सिसोद, राजनीति बल राखगों। गवरमेन्ट री गोद, फल मीठा मीठा फता।। (13)।।

अपनी प्रतिष्ठा और प्रसन्नता को राजनीति के बल से कायम रखना चाहिये। हे फतेहिंसिह ! अंग्रेजों की शरण में जाने से क्या तुम कभी मधुर फल पात्रोगे ?

ये सोरठे 'चेतावनी के चूंगिठये' के नाम से विख्यात हुये। बारहट का सन्देश काम कर गया। महाराणा दिल्ली पंहुच कर भी दरबार में सिम्मिलित नहीं हुये। बारहट के स्वयं के शब्दों में जब दिनाक 9 फरवरी 1903 की मध्यान्ह को लार्ड कर्जन सिहासन पर बैठकर महाराणा के लिये सुरक्षित खाली कुर्सी की श्रोर ताक रहा था, ठीक उसी समय महाराणा की स्पेशल ट्रेन उन्हें लेकर चित्तोड़ की श्रोर दौड़ रही थी। लार्ड कर्जन महाराणा की इस हरकत पर मन मसोस कर रह गया।

दिसम्बर, 1911 में सम्राट जार्ज के भारत आने के अवसर पर उनके सम्मान में वायसराय ने दिल्ली में दरबार का आयोजन किया। महाराणा दिल्ली तो पहुंचे पर स्टेशन पर ही सम्राट से हाथ मिलाकर लौट आये। उन्हें वारहटजी के चेतावनी के चूंगठिये पुनः स्मरण हो आये।

1,

वी. एल. पानगड़िया—राजस्थान का इतिहास पृ. 27-29

श्री श्रार. ई. हालेण्ड, ए. जी. राजपूताना द्वारा महाराणा फतहसिंह को दिनांक 17 जुलाई, 1921 को श्रं ग्रेजी में लिखे गये पत्र का हिन्दी रूपान्तर

श्रापके उस सम्वाद के उत्तर में, जो कि श्रापसे पंडित सुखदेव प्रसाद के द्वारा मेरे पास भेजा है, मैं श्रापको महामहिम वायसराय महोदय का सन्देश लिखित रूप में भेज रहा हूँ जो कि मौखिक रूप से श्रापको पहले ही वतलाया जा चुका है।

महामहिम वायसराय महोदय की सम्मति है कि मेवाड़ की जो गम्भीर स्थिति है उसे देखते हुये यह ग्रत्यन्त बांछनीय है कि श्राप भविष्य में राज्य शासन में सिक्रय भाग न लें। पिछले कई वर्षों से ग्रापने ग्रापके राज्य का समस्त प्रशासन ग्रपने हाथों में केन्द्रित करने का ध्रसम्भव प्रयास किया है। राज्य प्रशासन में सुधार करने की भ्रोर भारत सरकार ने निरंतर भापका घ्यान स्नाकिपत किया है। किन्तु स्नापने उस परामर्श को स्वीकार करने की कभी भी तत्परता नहीं दिखलाई । श्रापकी शारीरिक शक्तियों के क्षीए। होने के साथ ही राज्य में भी अभूतपूर्व राजनैतिक अशान्ति का उदय हुआ है। राज्य प्रशासन में जो दीप और त्रुटियां हैं जिन्हें पहले प्रजा विवशता के कारण सहन करती थी, श्राज वह उनकी खुले रूप में श्रालो-घना और विरोध करती है। प्रशासन के दोष प्रायः राज्य के सभी विभागों में है भीर जनता के सभी वगों को प्रभावित करते हैं। राज्य भर में फैले हुये इस विस्तृत जन असंतीप का लाभ आन्दोलनकारी उठा रहे हैं। महामहिम वायसराय की सम्मित में इस आन्दोलन (किसान ब्रान्दोलन) के फलस्वरूप स्थिति ने ऐसा गम्भीर रूप धारण कर लिया है जो कि केवल मेवाड़ राज्य के लिये ही नहीं श्रपितु सभी देशी राज्यों तथा ब्रिटिश भारत के लिये घीर आपत्तिजनक है। यही कारण है कि जिनसे प्रभावित होकर महामहिम वायसराय इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि ग्रव समय ग्रा गया है कि ग्राप श्रपने पुत्र के पक्ष में राज्य सिहासन छोड़ दें। श्रीमान् की बढ़ती हुई ग्रायु को ६ जिट में रखते हुये यदि ग्राप स्वेच्छा से यह कदम उठायेंगे तो इसको इस प्रकार का रूप दिया जायेगा कि बढ़ती हुई श्रायु के कारए। ष्ठापने स्वयं यह इच्छा प्रकट की है। इसका परिएगम यह होगा कि इस सम्बन्ध में ऐसी चर्चा नहीं होगी कि जो आपको अरुचिकर हो । मुभे पिछले चार दिनों से आपसे इस सम्बन्ध में वात करने से ज्ञात हम्रा है कि श्राप महामहिम वायसराय के परामर्श को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। यद्यपि श्राप महाराजकुमार साहव को श्रथवा उच्च राज्य ग्रियकारियों को थोड़ा अधिकार देने को तैयार हैं, परन्तु आपकी मान्यता है कि अन्तिम अधिकार आपके हाथ में रहना स्रावश्यक और स्रपरिहार्य है। मैंने इसके वावजूद भी भारत सरकार से तय किया है कि वह श्रगले एक माह तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं करेगी ताकि श्रापको वायसराय महोदय के निवेदन का उत्तर देने के पहले सोचने का पूरा अवसर प्राप्त हो जाय।

यदि मुक्ते उक्त अविध पूर्व आपकी ओर से आगे से अन्य कोई सन्देश नहीं मिला तो मैं उपयुक्त समय पर आपके विचारों से भारत सरकार को अवगत करा दूंगा। इसके आगे

जैसे ही मुक्ते भारत सरकार से नवीन निर्देशन मिलेगा मैं आपको उसके मन्तव्य से अवगत करा दूंगा।

अन्त में भारत सरकार ने यह जानना चाहा है कि भारत सरकार के विदेशी तथा राजनैतिक विभाग के प्रस्ताव संख्या 462 दिनांक 29 अक्टूबर, 1917 के अनुसार कार्य-वाही करना आवश्यक हो जावे तो क्या आप पसंद करेंगे कि नये विधान के अन्तर्गत जांच आयोग स्थापित किया जावे। भारत सरकार की इच्छा है कि जहां तक सम्भव हो वह ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करना चाहेगी जिससे आपको पीड़ा और मनोव्यथा हो।

मैं यहाँ यह प्रकट करना चाहता हूं कि मैं आपके प्रति बहुत ऊंची भावना रखता हूं और ग्रापका एक सच्चा मित्र होने का दावा करता हूँ  $1^{1}$ 

<sup>1.</sup> प्रो. शंकरसहाय सन्सेना "विजीलिया किसान धान्दोलन" पृ. 275.

#### परिशिष्ठ (3)

Copy of letter from Shri Heera Lal Shastri to Sir Mlrza Ismail Prime Minister, Jaipur State, dated 16-9-1942.

I feel I must write this with my blood for I have had to decide to communicate to you something which you could not have expected from me so suddenly.

I know that H. H. the Maharaja of Jaipur can not sever the British connections and he cannot declare full responsible Government for the people except at the risk of his own existence as Ruler. This consideration compelled me to be realistic and it was as a realist that I agreed to avoid a direct conflict with His Highness and his Government. I am not at all optimistic about the future of the princely order in free and independent India but I have felt that I should not ask His Highness the Maharaja of Jaipur to do something which he cannot really do at the present moment. In the circumstances I satisfied myself with the idea that the people of Jaipur would be able to follow my advice and would have a direct fight with British Imperialism, thus leaving His Highness and his Govt, headed by you free to do all that can be done at the time like this for the welfare and happiness of the people of the State.

For the last one month or so I have been talking to you and pleading with my people about these affairs. I returned from Banasthali last evening and upto noon today I had no doubt whatsoever that I would succeed in my plans. But the coming of the afternoon seemed to bring a change and even then I little knew that I would be driven to the most painful necessity of writing this letter to you. My endeavours to gauge current public thoughts and sentiments dragged me to the extremely unhappy conclusion that my dearly cherished plans cannot work. Then I thought that either I should give up political life and the Prajamandal or I should live myself up with what I understand to be the sincere and current desire of hundreds of my fellow workers and possibly of thousands of other people. The first alternative I could not have choosen without jeopardis ng the peaceful existence of the Praja mandal which along with other co-workers I have watered with

my very blood for the last seven years. Then I had to take up the only other alternative left to me.

While I write this I cannot help referring to the recent statement made by the British Prime Minister in the House of Commons. Inter alia Mr. Churchill is reported to have said:—

"Outside that (meaning the Congress) party and fundamentally opposed to it are 90 million Muslims in British India who have their right of self expression, 53 million depressed classes or untouchables as they are called and 95 million subjects of the Princes of India with whom we are bound by Treaty."

I must say at once that this is the greatest falsehood which may have ever been uttered by any statesman. Leaving aside the rest I have to declare that the people of Indian States are not outside the Congress and most certainly they are not fundamentally opposed to it. This statement of Mr. Churchill must have made lakhs of the Indian people angry. in any case it has made me angry. And what answer can I make to the British Prime Minister? I must show him not by my words which he cannot hear but my concrete acts that the people of the Jaipur State are part of the Indian National Congress and indissolubly connected with it. And what are my concrete acts? The first of them is to declare that from this moment I am here to refuse to accept the authority of His Highness the Maharaja of Jaipur on the ground that the said au hority is derived from the British Government and cannot last for a moment without their support and that His Highness cannot unfortunately free himself and his state from the British yoke & is thus allowing himself to be regarded as a pillar of British Imperialism in this country.

I must make it clear that I have no immediate cause to pick up a quarrel with His Highness for whom personally I have had a liking in spite of numerous complaints which I do have to make against him. Nor I have any cause to be dissatisfied with the way in which you have begun your work in Jaipur. As I have had no personal contact with His Highness I can not say much about him but I know from experience that you want to serve the people of this State with all possible sincerity. I can guess, however, that His Highness cannot but have the well being of the people at heart.

But the tragedy is that these considerations are of small consequence, when I see that the thinking section of the Jaipur people is impatient to take part in the grim and great struggle which has been

going on in India against the British and that the people do not seem to have any faith in the plans which I have endeavoured to place before them. Any how many people want a struggle here and now and I feel compelled to bow my humble head to their wishes.

Since I began writing this letter I have also been thinking if there could be anything which might still avert the catastrophe. I know that with the best will His Highness or you cannot do anything and I know that in spite of all my most sincere desire to avoid a direct conflict with His Highness and his Government I cannot do anything. The people of India and this term includes the people of Jaipur are out to throw the British yoke off. While it can be understood that His Highness the Maharaja of Jaipur, even though he may perhaps be tired of the said yoke, cannot have the courage to put it off and to join his people in their struggle against the British.

Hence, the unavoidable necessity of starting a direct struggle against His Highness who is a subordinate ally of the British King.

With a view to make the Prajamandal members free from the obligation of the constitution of the Mandal I am declaring the said constitution as suspended untill further notice and then I am asking the people of Jaipur State to follow Mahatma Gandhi's lead and take as full a part as they can in the Indian struggle for Independence.

Need I tell you that I have written the letter with a heavy heart. I had to make a quick decision and to write to you immediately. I propose to make a public declaration in accordance with the terms of this letter tomorrow evening.

In the absence of H. H. 1 decided to address this letter to you. I hope it will be seen by H. H. as soon as possible.<sup>1</sup>

<sup>1.</sup> श्री हीरालाल शास्त्री-"प्रत्यक्ष जीवन शास्त्री"

Copy of letter from Sir Mirza Ismail to Pandit Heera Lal Shastri dated 17-9-42.

Your letters gave me a rude shock. They distressed me. I fear, pardon my saying so, you have not acted with sufficient foresight or in the best interest of the State and the country in general. I may be wrong, of course, but that is my conviction. My consceince is perfectly clear and so is my duty. But I wish such a situation had not arisen at all. It will only hamper me in my work for the betterment of the people of Jaipur and interfere with the realisation of many a dream I have been dreaming for them. Let me appeal to you and your party even at this late hour to think again before taking the plunge. I wish fervently that you could even now be persuaded to abandon the idea of starting an agitation in this State, especially when things are quieting down in other States and even in British India. Let us be realistic. A vast gulf divides realities from mere emotionalism.

I should like to see you and any of your friends that you might like to bring along and have a heart to heart talk with you. Believe me I am as ardent a nationalist as any of you.

<sup>1.</sup> श्री हीरालाल शास्त्री-"प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र"

Extracts from the Memo by Lord Mountbatten, Viceroy of India dated 11th August, 1947.

His Highness (Nawab of Bhopal) came to see me at 11 O'clock this morning.

\* \* \* \* \*

I told HH the story that Sardar Patel had received was to the effect that HH had made contact with the young Maharaja of Jodhpur and induced him to come with him to Mr. Jinnah. That at this meeting Mr. Jinnah had offered extremely favourable terms and conditions, that they did not sign the Instrument of Accession and that the (Mr. Jinnah) had even gone so far as to turn round and say to the Maharaja of Jodhpur, "Here's my fountain pen, write your terms and I will sign it."

The story continued that after I had sent for the Maharaja of Jodhpur and had a discussion with him and sent him to see Sardar Patel, who had satisfied all his demands, the Maharaja had flown back to Jodhpur promising to come back that night or the following morning and to go straight to Sardar Patel to give him his decision.

The story goes that the Maharaja of Jodhpur returned on Sunday morning, but it was uncertain as to which airfield he would land at. HH of Bhopal was supposed, therefore, to have sent a staff officer in a car to each airfield Palam and Willingdon to make quite certain that the Maharaja should be found and taken straight to his house. He had been virtually a "prisoner" in this house and had not yet been released to keep his word and see Sardar Patel.

I pointed out to His Highness that no amount of friendship would enable me to protect either himself or his State or the new ruler of the State if the future Government of India thought that he was acting in a manner hostile to that Government by trying to induce an all-Hindu State to join Pakistan.

His Highness then offered to tell me the true version of events, which he gave me to understand on his word of honour, would be the whole truth and nothing but the truth. I gladly accepted this assurance,

for having been his friend and known him for years as a man of honour, I had no reason to doubt that he would tell me the truth. The following is His Highness's account dictated in his presence:

"About 6 August the Maharaja of Dholpur and one or two other rulers informed me that the Maharaja of Jodhpur wished to see me. I said I would gladly see him at my house. When the Maharaja came, he told me that he was particularly anxious to meet Mr. Jinnah as quickly as possible to know what terms Mr. Jinnah would offer.

"As Mr. Jinnah was very busy and on the eve of his departure from Delhi to Karachi and I had fortunately secured an interview with him that afternoon, I invited the Maharaja of Jodhpur to come along with me. The Maharaja therefore came back to my house and we drove together to Mr. Jinnah's house,

"At this interview His Highness asked Mr. Jinnah what terms he was offering to those States who wished to establish relationship with Pakistan. Mr. Jinnah said, "I have made my position quite clear, we are ready to come to treaty relation with the States and we shall give them very good terms and we shall treat them as independent States. They then discussed certain details about port facilities, railway jurisdiction and the supply of food, arms and ammunition. The question of whether he should or should not sign an instrumet of accession never arose.

"I returned to Bhopal and while I was there I received a telephone massage from Delhi, from HH of Dholpur and other rulers, to the effect that His Highness of Jodhpur was returning to Delhi on Saturday and that he wanted to meet me. I replied that I was in any case coming back to Delhi on Saturday.

"I arrived back in Delhi on Saturday morning and received a massage at the airfield from HH of Dholpur asking me to come straight to him. On arrival he told me to wait with him since the Maharaja of Jodhpur was at present with the Viceroy and was expected to come straight back at the conclusion of the interview. The Viceroy, however, kept him longer than was expected, so that HH of Jodhpur did not have time to come to the house but sent a telephone message to say he was going to the airfield to fly back to Jodhpur but was returning that evening.

"Since the message did not say which airfield he was taking off from, HH of Dholpur sent two ADCs in two cars to Palam and Willingdon respectively to try and catch HH of Jodhpur before he left. It is possible that one of these two cars may have been mine because mine was waiting outside the door but I am still unable to confirm that it was used.

"One of the ADCs caught HH of Jodhpur, who sent back a message to the effect that he was coming back that evening. I then went back to my house. His Highness of Dholpur came to see me on Saturday evening to say that HH of Jodhpur had not come back that night. On Sunday morning it appears that HH of Jodhpur got back, but I do not know what time as he never communicated with me.

"At about 1.30 p.m. I received a message from HH of Dholpur inviting me to lunch. I replied that I did not wish to have lunch but would come at 2 O'clock. On arrival I found HH of Jodhpur there and he had brought with him his guru, whom he introduced as his philosopher and guide. This was the first time I had seen HH of Jodhpur since our meeting with Ms. Jinnah.

"HH invited us all to have discussions with his guru, and HH of Dholpur and other rulers entered into a lengthy discussion with him, but I myself only contributed a few words to the conversation.

"As I was leaving, His Highness of Jodhpur said he was coming to see me on Monday morning at 10 O'clock. This morning (Monday) he kept his promise and came at 10. He told me that his guru had been unable to make up his mind but that he himself had decided that he would not leave the Union of India. I replied that I considered His Highness was the master of his own State and I would not attempt to influence his choice one way or the other."

<sup>1.</sup> Sardar Patel's Correspondence, Vol. V App. 1. Page 515-17

# राजस्थान की भूमि पर स्वतन्त्रता की बलिवेदी पर चढ़ने वाले ग्रमर शहीद

| क्रम सं | . नाम                                       | रियासत      | शहादत                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|---------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •       | @+@+@+@+@+@+@+@                             | C+0+0+0+0   | ***************************************                                                                                                                                                                                |
| 1-      | श्री प्रतापसिंह वारहट<br>(शाहपुरा)          | शाहपुरा     | ब्रिटिश सरकारी की श्रमानुषिक यात-<br>नाओं के शिकार होकर ता. 27 मई,<br>1918 को बरेली जेल में शहीद हो<br>गये।                                                                                                            |
| 2-      | रूपाजी बाकड़ )<br>जबनगर (वेगूं) )           | मेवाड़      | जून सन् 1922 में वेंगूँ के किसान ग्रांदोलन के दौरान किसानों का नेतृत्व                                                                                                                                                 |
| 3-      | किरपाजी घाकड़ )<br>ग्रमरपुरा (बेर्गू) )     |             | करते हुये मेवाड़ राज्य की सेना द्वारा<br>चलायी गयी गोली के शिकार हुये ।                                                                                                                                                |
| 4-      | नानकजी भील<br>डाबी (बून्दी)                 | बून्दी      | सन् 1922 में बून्दी के किसान म्रान्दो-<br>लन के दौरान डाबी के किसान सम्मेलन<br>में फ्रांडागीत (प्राग्ग मित्रों भले ही<br>गंवाना, पर फ्रंडा न नीचे भुकाना)<br>गाते गाते बून्दी राज्य की पुलिस की<br>गोली के शिकार हुये। |
| 5-      | श्री बालमुकुन्द विस्सा<br>पीलवा (डीडवाग्गा) | जोधपुर<br>उ | मारवाड़ लोक परिषद् द्वारा राज्य में<br>तरदायी शासन कायम करने हेतु छेड़े गये<br>आन्दोलन के दौरान ता. 9 जून,1942<br>को गिरफ्तार होकर तारीख 19 जून,<br>1942 को विन्डम श्रस्पताल, जोषपुर<br>में शहीद हुये।                 |
| 6-      | श्री सागरमल गोपा                            | जैसलमेर     | श्री गोपा मई, 1941 में राजद्रोह के श्रिभयोग मे जैसलमेर सरकार द्वारा गिरफ्तार किये गये। ता. 3 अप्रेल, 1946 को जेल में सरकारी कर्मचा— रियों ने उन्हें जिन्दा जला दिया। वे अगले ही दिन शहीद हो गये।                       |

| 7-  | श्री बीरबल सिंह जीनगर<br>रायसिहनगर          | वीकानेर          | तारीख 1 जुलाई, 1946 को रायसिंह<br>नगर में एक जुलूस का नेतृत्व करते हुए<br>यह हरिजन युवक तिरंगा भंडा हाथ में<br>लिये हुए वीकानेर राज्य की सेना की<br>गोली का शिकार हुआ। |
|-----|---------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8-  | ठा. छत्रसिंह )<br>\                         | भीलपुर           | 1946 में लखमीर नामक गांव में घौल-                                                                                                                                      |
| 9-  | ठा. पंचमसिंह                                | ang.             | पुर राज्य काँग्रेस द्वारा श्रायोजित सभा<br>पर पुलिस द्वारा गोली चलाने के फल-<br>स्वरूप शहीद हुये।                                                                      |
| 10- | श्रीरमेश स्वामी<br>मुसावर (भरतपुर)          | भरतपुर           | वेगार विरोधी भ्रान्दोलन के दौरान<br>भरतपुर पुलिस द्वारा मुसावर में तारीख<br>5 फरवरी,1947 को वस द्वारा कुचलवा<br>कर मार दिये गये ।                                      |
| 11- | श्री चुन्नीलाल शर्मा )<br>नीबीजोघा (लाडन् ) |                  | डाबडा ग्राम में किसान सम्मेलन के<br>दौरान श्री शर्मा तारीख 13 मार्च,                                                                                                   |
| 12- | श्री पन्नाराम चौषरी )<br>डावडा )            |                  | 1947 को भ्रवने चार साथियों के साथ<br>जागीरदारों द्वारा चलायी गई गोलियों                                                                                                |
| 13- | श्री रामराम चौधरी )                         |                  | के फलस्वरूप शहीद हुये।                                                                                                                                                 |
| 14- | )<br>श्री रूघाराम चौघरी )<br>लाडनू          | जोधपुर           |                                                                                                                                                                        |
| 15- | श्रीग्रल्काराम चौघरी)<br>श्रदकासर (कुचामन ) |                  |                                                                                                                                                                        |
| 16- | श्री मानाभाई खांड(भील)<br>रास्तापाल )       | डू`गरपु <b>र</b> | हूं गरपुर राज्य द्वारा सेवा संघ द्वारी<br>संचालित पाठशालाग्रों को बन्द करने<br>के ग्रभियान के दौरान तारीख 19<br>जून, 1947 को राज्य की पुलिस ने                         |
| 17- | कु. कालीबाई भील )<br>रास्तापाल )            |                  | रास्तापाल में मार मार कर नानाभाई<br>की हत्या कर दी। उसी दिन भील<br>बालिका वीरांगना काली बाई पुलिस<br>की गोली की शिकार होकर शहीद<br>हुयी।                               |
| 18- | श्री शान्तिलाल ) उदयपुरः )                  | ·                | उत्तरदायी शासन की स्थापना के ग्रंतिम<br>दौर में उदयपुर में पुलिस की गोली से<br>दो युवा विद्यार्थी श्री शान्तिलाल एवं                                                   |
| 19- | श्री म्रानन्दीलाल )<br>उदयपुर )             | मेवांड           | क्षा मुद्रा निर्माण क्षा आ आस्तिलाल एव<br>आनन्दीलाल तारीख 5 अप्रेल, 1948<br>को आहीद हुये।                                                                              |

## राजस्थान में स्वतंत्रता-संग्राम-तिथि कम

#### 1857-1949

#### 1. प्रथम स्वतंत्रता-संग्राम 1857

- 28-5-1857 नसीराबाद (ग्रजमेर) छावनी में ब्रिटिश सेना के भारतीय दस्तों द्वारा विद्रोह और दिल्ली की श्रोर कृच।
- 1857-1858 ता. 21 अगस्त, 1957 को एरिनपुरा (जीधपुर) छावनी में भारतीय दस्तों का विद्रोह। आबू में अंग्रेज अधिकारियों का कत्ल। विद्रोही दस्तों का आहूवा में आगमन। आहूवा ठाकुर कुशलिंसह चाँपावत द्वारा विद्रोहियों का नेतृत्व। जोधपुर राज्य की सेना परास्त। अंग्रेजी सेना से मुठभेड़। विद्रोहियों की दूसरी विजय। गवर्नर जनरल कैंनिंग द्वारा ता. 20-1-1858 को एक वड़ी सेना आहूवा ग्रेपित। विद्रोही परास्त।
  - 1857-58 ता. 15 अन्दूबर, 1857 को कोटा किन्टिजेन्ट द्वारा विद्रोहे। अंग्रेज अधिकारियों का कत्ल। राज्य के कई मार्गी पर विद्रोहियों का अधिकार। ता. 1 मार्च, 1858 को कर्नल राबर्ट की सेना द्वारा विद्रोही परास्त। विद्रोही नेताओं को फांसी।
    - 1857 ता. 11 दिसम्बर को तांतिया टोपे द्वारा बाँसवाड़ा राज्य पर अधिकार । महारावल का पलायन । गदर के असफल होने पर महारावल की वापसी ।
  - 1857-58 टोंक नवाब के मामा मीर आलमखाँ के नेतृत्व में टोंक की सेना के एक भाग द्वारा विद्रोह । आलमखाँ मारा गया । टोंक के 600 मुजाहिदों का दिल्ली प्रस्थान । तांतिया टोपे का बंदा के नवाब के साथ टोंक आगमन । टोपे और नवाब की बफ़ादार सेना में मुठभेड़ों । नवाब किले में बन्द । राजधानी पर टोपे का अधिकार । जेल और कोतवाली से कैदी मुक्त । मेजर ईडन का दिल्ली से बड़ी सेना के साथ टोंक के लिये प्रस्थान । विद्रोहियों का पलायन ।

### 2. उदयपुर (मेवाड्)

#### 1. विजोलिया किसान-श्रान्दोलन

1897 ठिकाना बिजोलिया के किसानों द्वारा जागीरदार विजोलिया राव कृष्णिसिंह के विरुद्ध लाग-वाग और वैठ-वेगार लेने के विरुद्ध एक प्रति-निधि मण्डल महाराणा को प्रेषित। मिश्रन असफल। जागीरदार द्वारा प्रतिनिधि मण्डल के नेता नानजी और ठाकरी पटेल जागीर से निर्वासित।

- 1903-1905 राव द्वारा किसानों पर चवरी कर आयद। किसानों द्वारा विरोध-स्वरूप कृषि भूमि पड़त। राव द्वारा चंवरी कर समाप्त एवं लाटे कून्ते में रिआयत।
- 1906-1913 राव कृष्णसिंह की मृत्यु पर नये राव पृथ्वीसिंह द्वारा तलवार-वन्दी की वसूली । साधु सीतारामदास के नेतृत्व में किसानों का विरोध । कृषि भूमि पड़त । पृथ्वीसिंह की मृत्यु । ठिकाने पर मेवाड़ सरकार द्वारा मृन्सरमात कायम ।
  - 1916-17 विजयसिंह पथिक का विजोलिया में भ्रागमन। श्री सीताराम दास एवं श्री माणिक्य लाल वर्मा के सहयोग से ऊपरमाल पंच वोर्ड की स्थापना। ठिकाने द्वारा प्रथम विश्व-युद्ध का चन्दा एकत्रित करने के प्रयत्न। पंच वोर्ड का विरोध। साधु सीताराम दास श्रीर श्री प्रेमचन्द मील की गिरपतारी। लोक मान्य तिलक की सलाह पर महाराणा द्वारा रिहाई के ग्रादेश। ठिकाने द्वारा तलवार वन्दी श्रीर विश्व युद्ध के लिये चन्दा वसूली एवं वेगार लेना जारी।
    - 1919 सरकार द्वारा जांच आयोग की नियुक्ति । आयोग द्वारा लाग-वागें और विगार समाप्त करने की सिफारिश । सरकार की अकर्मण्यता । महादेव देसाई का विजोलिया आगमन । गाँवीजी का महाराणा को पत्र । मालवीय जी की महाराणा से मुलाकात । प्रयत्न असफल ।
    - 1920 विजोलिया में श्रसहयोग श्रान्दोलन छेड़ने के लिये गाँबीजी का श्राशीर्वाद। किसानों द्वारा लाग-वाग, वेगार श्रीर भूमि का कर देना वन्द। ठिकाने की कचेहरियों का वहिष्कार। श्रजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना।
    - 1921 किसानों द्वारा विना लगान दिये फसलों की कटाई।
    - 1922 भारत सरकार द्वारा विजोलिया प्रकरण में दखल। ए. जी. जी. हालैण्ड का विजोलिया में आगमन। किसानों और हालैण्ड में समफीता। 84 में से 35 लागने माफ। ठिकाने के जुल्मी कारिन्दे वरखास्त। तीन साल के मीतर मूमि के बन्दोबस्त का आश्वासन। किसानों की अपूर्व विजय। ठिकाने द्वारा समफीता के पालन में उदासीनता। वेगू के किसान-आन्दोलन में पथिक जी गिरफ्तार। साधु सीतारामदास का विजोलिया से प्रस्थान। श्री वर्मा किसानों के एक छत्र नेता।
    - 1923-28 ठिकाने में सूमि का बन्दोवस्त । लगान की ऊँची दर नियत । राज्य के सेटलमेन्ट किम कर्न ट्रेंच का विजीलिया आगमन । वर्मा जी की गिरफ्तारी । पथिक जी की जेल से रिहाई और साथ ही मेवाड़ से निर्वासन । किसानों द्वारा कृषि भूमि का इस्तीफा । ठिकाने द्वारा भूमि का निलाम और अन्य लोगों को आवंटन । सेठ जमनालाल बजाज की सलाह पर श्री हरिभाऊ उपाध्याय की ट्रेंच से मुलाकात । ट्रेंच द्वारा किसानों को सूमि वापस दिलाने का आख्वासन । ट्रेंच द्वारा आख्वासन मंग ।
    - 1931-33 किसानों द्वारा वर्माजी के नेतृत्व में इस्तीफा शुदा जमीन पर हल

जोतना प्रारम्भ । वर्मा जी ग्रीर 400 किसान गिरफ्तार । बजाज की महाराणा तथा प्रधानमन्त्री सर सुखदेव प्रसाद से मुलाकात । सरकार द्वारा किसानों को जमीनें लौटाने का ग्राश्वासन । वर्माजी ग्रीर किसान रिहा । सरकार की वादाखिलाफी । श्री वर्मा मेवाड से निर्वासित ।

1941 मेवाड़ के प्रधानमन्त्री श्री सर टी. विजयराधवाचार्य से प्रजामण्डल के नेताओं की मुलाकात । राजस्व मन्त्री डॉ. मोहनसिंह महता का विजोित्या प्रस्थान । किसानों को भूमि सिपुर्द । श्रान्दोलन का पटाक्षेप ।

#### 2. वेगं श्रान्दोलन

- 1921 मेनाल नामक स्थान पर वेगूं जागीर के किसान एकत्रित । लाग-बाग, वेगार ग्रौर लगान की ऊंची दरों के विरुद्ध ग्रान्दोलन छेड़ने का निश्चय । पथिक जी द्वारा ग्रान्दोलन का भार श्री रामनारायण चौधरी को सिपुर्द । किसानों द्वारा लाग-वाग, वेगार देना वन्द । सरकारी कार्यालय का विहण्कार । जागीरदारों का मेवाड़ सरकार के सहयोग से ग्रान्दोलन का सामना करने का निर्ण्य । किसानों द्वारा जमीनों को पड़त रखने का निश्चय । वेगूं रावत द्वारा किसानों से समभौता । मेवाड़ सरकार द्वारा समभौते को 'वोलशेविक' फैसले की संज्ञा । रावत ग्रनूपसिंह नज्रवन्द । वेगूं पर मुन्सरमात । ट्रेंच कमिशन की नियुक्ति । ट्रेंच द्वारा पथिक जी पर समानान्तर सरकार बनाने का ग्रारोप । सरकार का दमन चक्र ।
- 1923 ता. 13 जुलाई, 1923 को किसान स्थित पर विचार करने के लिये गोविन्दपुरा में एकत्रित । सेना द्वारा घेरावन्दी । सेना की गोली से 2 किसान गहीद । अनेक घायल । सेना द्वारा महिलाओं का अपमान । 500 से अधिक किसान गिरफ्तार । 10 सितम्बर को पिथक जी गिरफ्तार । 5 वर्ष की सजा ।

#### 3. भील-ग्रान्दोलन

1921 श्री मोतीलाल तेजावत द्वारा मेवाड़, सिरोही, दान्ता, पालनपुर, ईडर, श्रीर विजय नगर के श्रादिवासियों का संगठन । नीमड़ा (विजय नगर) नामक ग्राम में लाग-वाग श्रीर वैठ वेगार के विरोध में श्रादिवासियों का संम्मेलन । सम्बन्धित राज्यों की सेना द्वारा सम्मेलन पर श्राक्रमण । 1200 भील सेना की गोली से मरे। हजारों घायल। तेजावत जी वाल-बाल वचे, पैर में गोली। 8 वर्ष तक भूमिगत। गाँधीजी की सलाह पर 1929 में पुलिस को श्रात्मसमर्पण। उदयपुर में नजरवंद।

#### 4. मेवाड्-प्रजामण्डल

1938 24 अप्रेल को उदयपुर में मेवाड़ प्रजामण्डल की स्थापना। श्री बलवन्तसिंह महता अध्यक्ष और माणिक्यलाल वर्मा महामन्त्री नियुक्त।
11 मई को प्रजामण्डल गैर कानूनी घोषित। वर्मा जी मेवाड़ से
निष्कासित। वर्मा जी द्वारा अजमेर में प्रजामण्डल कार्यालय की
स्थापना। अक्टूबर, 1938 में विजयदणमी के दिन प्रजामण्डल द्वारा
सत्याग्रह प्रारम्भ। लगभग 250 गिरफ्तारियाँ।

- 1939 -ता. 2 फरवरी को मेवाड़ पुलिस द्वारा ग्रजमेर की सीमा में वर्मा जी की नाजायज गिरफ्तारी ग्रीर नृशंसतापूर्वक पिटाई। महात्मा गाँघी द्वारा मेवाड़ सरकार की कार्यवाही की ग्रालोचना। वर्मा जी को देश-दोह के ग्रभियोग में 2 वर्ष की सजा।
- 1940 जेल में वर्मा जी ग्रस्वस्थ । 8 जनवरी को रिहा । गांवी जी के ग्रादेश पर सत्याग्रह स्थगित ।
- 1941 22 फरवरी को प्रजामण्डल पर से पावन्दी हटी। नवम्वर में प्रजामण्डल का उदयपुर में वर्मा जी की ग्रध्यक्षता में पहला सम्मेलन। श्राचार्य कृपलानी ग्रीर श्रीमती विजयलक्ष्मी सम्मेलन में शामिल। सम्मेलन में उत्तरदायी शासन की मांग।
- 1942 20 ग्रगस्त को महारागा को भारत छोडने ग्रान्दोलन के सम्बन्ध में ग्रंग्रेजों से सम्बन्ध विच्छेद करने का ग्रहिटमेटम । 21 ग्रगस्त को वर्मा जी उदयपुर में गिरफ्तार । शहर में हड़ताल । कॉलेज, स्कूल वन्द । 600 छात्र गिरफ्तार । ग्रान्दोलन का जिलों में विस्तार । 500 कार्यकर्त्ता जेल में ।
- 1943-44 अस्वस्थ होने के कारण वर्मा जी जेल से रिहा। श्री सी. राज गोपाला-चार्य (राजाजी) का उदयपुर आगमन । राजाजी को वर्मा जी को भारत छोड़ो आन्दोलन से अलग होने की सलाह। वर्मा जी का इन्कार। प्रजामण्डल के नेता एवं कार्यकर्त्ता रिहा।
  - 1945 31 दिसम्बर व 1 जनवरी, 1946 को ग्र. भा. देशी राज्य लोक परिषद् का पं. नेहरू की ग्रध्यक्षता में उदयपुर में ग्रधिवेशन। भेरे काश्मीर शेख ग्रब्दुल्ला का ग्रोजस्वी भाषणा। परिषद् द्वारा रियासतों में उत्तरदायी शासन स्थापित करने की मांग।
  - 1947 महाराणा द्वारा के. एम. मुन्शी की संवैधानिक सलाहकार के पद पर नियुक्ति। मुन्शी द्वारा मेवाड़ का विधान तैयार। ता. 23 मई (प्रताप जयन्ती) को संविधान लागू। 28 मई को मन्त्रिमण्डल में प्रजामण्डल के दो व क्षत्रिय परिपद् का एक प्रतिनिधि शामिल। जून में वर्मा जी जन प्रतिनिधि के रूप में संविधान परिपद् के सदस्य निर्वाचित। महाराणा और श्री मुन्शी के बीच सैद्धान्तिक मतभेद। मुन्शी का इस्तीफा। सर रामामूनीं प्रधानमन्त्री नियुक्त। अगस्त में महाराजा जोधपुर द्वारा महाराणा को पाकिस्तान में णामिल होने का ग्राग्रह। महाराणा का इन्कार। मेवाड़ भारतीय संघ में शामिल। श्रक्टूवर में मुन्शी विधान में परिवर्तन। मेवाड़ विधान-सभा के चुनावों की घोपणा।
    - 1948 फरवरी- विधान सभा चुनावों की प्रक्रिया शुरू। प्रजामण्डल के 8 जम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित।
      मार्च, 6- सरकारी ग्रीर प्रजामण्डल के बीच ग्रन्तरिम मन्त्रिमण्डल के निर्माण के सम्बन्ध में समभौता। सात सदस्यों के मन्त्रिमण्डल में मुख्य-

मन्त्री सहित प्रजामण्डल के चार ग्रीर क्षत्रिय परिपद् के दो प्रतिनिधि एवं एक निर्देलीय सदस्य लेने का सर्वसम्मत निर्माय।

मार्च, 23- महारागा द्वारा मेवाड़ को संयुक्त राजस्थान में विलय करने की भारत सरकार को अनीपचारिक सूचना।

श्रप्रेल, 4-उदयपुर में विधान सभा के स्थानों के लिये मतदान। मतदान केन्द्र पर तिरंगे भण्डे का श्रपमान। राजधानी में हड़ताल। प्रजामण्डल द्वारा चुनावों का बहिष्कार।

ग्रप्रेल, 5- णहर में हड़ताल-सरकार द्वारा चुनाव स्थगित । पुलिस द्वारा भीड़ पर गोली। 2 विद्यार्थी शहीद। कई घायल।

अप्रेल, 11-महाराणा द्वारा मेवाड़ के संयुक्त राजस्थान में विलय करने की घोषणा एवं विलय-पत्र पर हस्ताक्षर।

अप्रेल, 18- पं. नेहरू द्वारा संयुक्त राजस्थान का उदयपुर में उद्घाटन । महाराणा को राजप्रमुख एवं श्री माणिक्यलाल वर्मा को मुख्यमन्त्री पद की शपथ । संसार के प्राचीनतम राज्य मेवाड़ का अस्तित्व समाप्त । 28 अप्रेल- मन्त्रिमण्डल का निर्माण और मन्त्रियों को शपथ । जुलाई-राज्य सेवाओं का एकीकरण पूरा । दिसम्बर-जागीरदारी प्रथा का उन्मूलन ।

1949 सरदार पटेल द्वारा ता. 14 जावरी की उदयपुर में बृहत् राजस्थान के निर्माण की घोषणा। ता. 30 मार्च को जयपुर में बृहत् राजस्थान का उद्घाटन।

### 3. जयपुर-राज्य

- 1907 श्री म्रर्जुनलाल जी सेठी द्वारा जयपुर में वर्द्धमान विद्यालय की स्थापना। सेठीजी का सूरत कांग्रेस में लोकमान्य तिलक से सम्पर्क।
- 1908-11 सेठीजी का रासविहारी बोस से सम्पर्क स्थापित। विद्यालय क्रांति-कारियों के प्रशिक्षण का केन्द्र। बोस द्वारा राजस्थान में क्रांति का भार सेठीजी ब्रादि पर। सर्वेश्री विष्णुदत्त, प्रतापसिंह बारहट, मोतीचन्द ग्रादि क्रांतिकारियों का वर्द्ध मान विद्यालय में प्रशिक्षण।
  - 1912 विष्णुदत्त भ्रादि द्वारा क्रांति के लिये धन एकत्रित करने की योजना। विभेज के महन्त की हत्या।
  - 1914 निमेज हत्या काण्ड का फैसला। मोतीचन्द को फांसी। सेठीजी वरी, पर जयपुर में और बाद में मद्रास की वैलूर जेल में बन्द।
  - 1920 सेठीजी बैलूर जेल से रिहा। वाल गंगाघर तिलक के नेतृत्व में महा-राष्ट्र कांग्रेस द्वारा पूना में सेठीजी का स्वागत। इन्दौर में सेठीजी का जुलूस। विद्यार्थियों का स्थ में जुत कर स्थ हांकना। जेठीजी का ग्रजमेर को ग्रपनी कर्म भूमि बनागा।
  - 1927 श्री हीरालाल शास्त्री द्वारा वनस्थली में जीवन कुटीर की स्थापना।
  - 1931 श्री कपूरचन्द पाटनी द्वारा प्रजामण्डल की स्थापना।
  - 1937 सेठ जमनालाल वजाज की प्रेरणा से प्रजामण्डल का पुनर्गठन।

- एडवोकेट चिरन्जीलाल मिश्रा ग्रध्यक्ष, श्री हीरालाल शास्त्री महामंत्री एवं श्री कपूरचन्द पाटनी संयुक्त मन्त्री ।
- हि938 जयपुर में वजाज की ग्रव्यक्षता में प्रजामण्डल का प्रथम ग्रिविशन । जयपुर राज्य में ग्रकाल । श्री वजाज का ग्रकाल राहत कार्यों का जायजा लेने के लिये जयपुर ग्राने का कार्यक्रम । 16 दिसम्बर को राज्य द्वारा श्री वजाज के जयपुर राज्य में प्रवेश पर पावन्दी ।
- हि939 श्री वजाज द्वारा निपेच श्राज्ञा मंग कर ता. 1 फरवरी को राज्य में प्रवेश करने एवं नागरिक श्रिविकारों के लिये सिविल नाफरमाने। श्रांदोलन शुरू करने की चेतावनी। श्री वजाज 11 फरवरी को वैराठ के निकट गिरफ्तार। इसी रात्रि को जयपुर में प्रजामण्डल के प्रमुख नेता भी गिरफ्तार। श्रान्दोलन शुरू। 600 गिरफ्तारियां। मार्च में गाँची जी के श्रादेशानुसार सत्याग्रह स्थगित। श्रगस्त में श्री वजाज सहित प्रजामण्डल के सभी कार्यकर्त्ता रिहा। प्रजामण्डल श्रीर सरकार के वीच समक्षौता। प्रजामण्डल की मूलभूत श्रविकारों की मांग स्वीकार। प्रजामण्डल संस्था का पंजीयन करवाने को राजी।
- 1940 श्री शास्त्री प्रजामण्डल के ग्रध्यक्ष । कार्यकर्ताग्रों में मतमेद । श्री वजाज जयपुर प्रजामण्डल से उदासीन ।
- 1942 फरवरी में श्री बजाज का वर्षा में देहान्त । ग्रगस्त में श्री शास्त्री के नेतृत्व में प्रजामण्डल द्वारा भारत छोड़ो ग्रान्दोलन से ग्रलग रहने का निर्ण्य । वावा हरिश्चन्द्र द्वारा ग्राजाद मोर्चे की स्थापना । मोर्चे द्वारा ग्रान्दोलन । श्री शास्त्री की उलभन । 16 सितम्बर को प्रजामण्डल द्वारा राज्य को ग्रान्दोलन छेड़ने का ग्राल्टिमेटम । शास्त्री जी की प्रधानमन्त्री सर मिर्जा से मुलाकात । दोनों के बीच 'जेन्टलमेन्स एग्रीमेंट'। ग्राजाद मोर्चे द्वारा ग्रान्दोलन चालू । कई गिरफ्तारियां । नव युवकों द्वारा 2-3 स्थानों में वम विस्फोट । शिक्षण संस्थाग्रों में हडताल ।
- 1945 जयपुर में पी. ई. एन. कान्फ्रोन्स। पं. नेहरू का ग्रागमन। बाबा हरिश्चंद्र द्वारा नेहरू जी की उपस्थिति में ग्राजाद मोर्चा भंग करने की घोषणा।
- 1946 राज्य में विवान सभा श्रीर विवान-परिपद् की स्थापना । 15 मई को प्रजामण्डल के प्रतिनिधि के रूप में श्री देवीशंकर तिवाड़ी मन्त्रिमण्डल में शामिल।
- 1947 प्रजामण्डल के एक ग्रीर प्रतिनिधि श्री दौलतमल भण्डारी मिन्त्रमण्डल में शामिल । 27 मार्च को राज्य मिन्त्रमण्डल का पुनर्गठन । श्री शास्त्री मुख्यमन्त्री । प्रजामण्डल के तीन श्रन्य प्रतिनिधि एवं जागीर-दारों के दो प्रतिनिधि मिन्त्रमण्डल में शामिल । शास्त्री भारतीय संविद्यान परिषद् के लिये नामजद । ग्रंगस्त में जयपुर भारतीय संघ में शामिल ।
- 1949 14 जनवरी को सरदार पटेल द्वारा जयपुर, जोधपुर, वीकानेर राजस्यान में विलय की घोषणा। 30 मार्च को पटेल द्वारा जयपुर में वृहत् राजस्यान राज्य का उद्घाटन। महाराजा जयपुर को राजस्यान के राज प्रमुख एवं श्री हीरालाल शास्त्री को मुख्य मन्त्री के पद की शपय।

## 4. जोघपुर (मारवाड़)

#### 1. मारवाड में जनजागरण

- 1920 श्री चाँदमल सुराना ग्रीर उनके साथियों द्वारा 'मारवाड़ सेवा संघ' की स्थापना।
- 1921 सेवा संघ द्वारा राज्य में श्रंग्रेजी तोल चालू करने का विरोध। सरकार द्वारा मांग स्वीकार।
- 1922-24 सेवा संघ द्वारा राज्य से मादा पशुक्रों की निकासी का विरोध। संघ की दूसरी सफलता।
  - 1924 मारवाड़-हितकारिगा सभा की स्थापना। सभा द्वारा प्रधान मन्त्री सर सुखदेव प्रसाद को हटाने के लिये ग्रान्दोलन। मार्च में सुराना व सभा के दो ग्रन्य कार्यकर्ताभ्रों को देश निकाला। श्री जयनारायण व्यास व ग्रन्य कार्यकर्त्ता पुलिस में हाजरी देने के लिये पावन्द। नवम्बर में देश निकाले की ग्राज्ञा रह एवं कार्यकर्ताभ्रों की हाजरी समान्त।
  - 1928 सरकार द्वारा मारवाड़ लोक राज्य परिषद् के श्रिविशन पर रोक। देशद्रोह के जुर्म में श्री जयन। रायण व्यास को 6 वर्ष एवं उनके साथियों को 5-5 वर्ष की कैंद।
  - 1931 व्यास जी व साथी जेल से रिहा।
  - 1937 व्यास जी मारवाड़ से निष्कापित । श्री ग्रचलेश्वर प्रसाद शर्मा को राज-द्रोह के अपराध में ढाई वर्ष की सजा।

## 2. मारवाङ लोकपरिषद्

- 16-5-1938 मारवाड़ लोक परिपद की स्थापना।
- फरवरी, 1939 व्यास जी पर प्रतिबन्ध, उठा। व्यास राज्य के सलाहकार मण्डल में शामिल।
  - 1941 जोधपुर नगर पालिका के चुनाव। परिपद् को बहुमत। व्यास जी नगर पालिका अध्यक्ष निर्वाचित।
  - मई, 1942 सरकार व परिपद् के बीच तनाव। नगर पालिका से व्यास जी का इस्तीफा। सलाहकार परिपद् के चुनावों का बहिष्कार। परिपद् द्वारा प्रधानमन्त्री सर डोनाल्ड फील्ड को हटाने के लिये ग्रान्दोलन। ता. 26 मई को व्यास जी गिरफ्तार। परिषद् द्वारा सत्याग्रह शुरू। सैकडों कार्यकर्त्ता गिरफ्तार।
  - जून, 1942 सत्याप्रहियों द्वारा जेल में दुर्व्यवहार के विरुद्ध भूख हड़ताल। ता. 19 जून को श्री बालमुकन्द बिस्सा की श्रस्पताल में मृत्यु।
- भ्रगस्त, 1942 लोक परिपद् 'भारत छोड़ो ' म्रान्दोलन में शामिल । लगभग 400 कार्यकर्त्ता गिरफ्तार।
- ग्रक्टूवर, 1942 जोधपुर में विद्यार्थियों द्वारा पुलिस लाइन्स में वम विस्फोट करने का प्रयत्न । विद्यार्थी गिरफ्तार ।
- अप्रेल, 1944 युवकों द्वारा सरकारी कार्यालयों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर वम विस्फोट। गिरफ्तारियाँ और सजा।

- मई, 1944 सरकार व लोक परिषद् में समभौता न्यास जी व कार्यकर्ता रिहा।
- सितम्बर, 45 पं. नेहरू का जोधपुर में ग्रागमन । महाराजा उम्मेदसिंह द्वारा नेहरू जी की सलाह पर सर डोनाल्ड फील्ड के स्थान पर श्री सी. एस. वैक्टाचारी की प्रधान मन्त्री के पद पर नियुक्ति ।
  - 1947 महाराजा उम्मेदसिंह का देहान्त । हनुवन्तसिंह महाराजा बने । 13 मार्च, 1947 को जागीरदारों द्वारा डावडा में किसान सम्मेलन पर हमला। श्री चुन्नीलाल शर्मा व 4 किसान कार्यकर्त्ता शहीद । सर्व श्री मथुरा दास माथुर, द्वारका दास पुरोहित एवं नर्रसिंह कछवाहा श्रादि नेता गम्भीर रूप से घायल ।

भ्रगस्त-महाराजा जोघपुर की महाराजा धौलपुर के मारफत जिन्ना से मुलाकात। जिन्ना द्वारा भारतीय राजाओं के पाकिस्तान में मिलने के लिये मनचाही भर्ते स्वीकार करने का आध्वासन। महाराजा की लार्ड माउन्टबेटन से मुलाकात। जोघपुर भारतीय संघ में शामिल।

श्रनटूबर-महाराजा द्वारा बेंनटाचार्य के स्थान पर महाराज श्रजीतसिंह की प्रधानमन्त्री के पद पर नियुक्ति । नेहरू जी की नाराजगी । लोक-परिषद् द्वारा नये मन्त्रिमण्डल का विरोध ।

- 1948 फरवरी को वी. पी. मेनन का जोधपुर ग्रागमन । व्यास जी द्वारा मिलेजुले मिन्त्रमण्डल का निर्माणां ।
  सितम्बर—मिन्त्रमण्डल का पुनर्गठन । सर्वे श्री मधुरा दास माथुर ग्रीर
  द्वारका दास पुरोहित मिन्त्रमण्डल में ग्रामिल ।
  दिसम्बर—मेनन श्रीर महाराजा के बीच जोधपुर के राजस्थान में
- 30-3-1949 सरदार पटेल द्वारा वृहत् राजस्थान का जयपुर में उद्घाटन। जोधपुर का श्रस्तित्व समाष्त ।

शामिल होने के सम्बन्ध में वार्ता। महाराजा की सहमति।

#### 5. बीकानेर राज्य

- 1907 पं. कन्हैयालाल ढूंढ ग्रीर स्वामी गोपालदास द्वारा चूरू में सर्वेहितका— रिग्गी सभा स्थापित । सभा द्वारा पुत्री पाठशाला ग्रीर हरिजनों के लिये कबीर पाठशालाग्रों की स्थापना ।
- 1928 महाराजा गंगासिंह द्वारा श्री जमनालाल बजाज के बीकानेर प्रवेश पर पाबन्दी।
- 1930 26 जनवरी को पं. चन्दनमल बहुड़ ग्रौर स्वामी गोपालदास द्वारा चूरू स्थित धर्मस्तूप के शिखर पर तिरंगा अंडा फहराना। महाराजा द्वारा श्री वहुड़ नगर पालिका की सदस्यता से निलम्बित।
- 1931-32 महाराजा का गोल भेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लन्दन प्रस्थान। श्री वहड़ श्रीर साथियों द्वारा राज्य सरकार के जुल्मों के ज्ञापन का वीकानेर राज्य, राज्य के वाहर ग्रीर लन्दन में वि रए। महाराजा की सम्मेलन से वापसी। सर्वश्री बहड़, सस्यनारायण सर्राफ, स्वामी गोपाल-

- दास ग्रादि कई सार्वजनिक कार्यंकर्ताग्रों को 3 माह से लगाकर 7 वर्षं की सजायें।
- 1936 श्री मघाराम वैद्य द्वारा ता. 4 श्रक्टूबर को बीकानेर प्रजामण्डल की स्थापना का प्रयत्न । श्री वैद्य राज्य से निर्वासित ।
- 1942 22 जुलाई, 1942 के श्री रघुवरदयाल द्वारा बीकानेर राज्य-प्रजा-परिपद की स्थापना। श्री गोयल राज्य से निर्वासित। 29 सितम्बर को
  श्री गोयल द्वारा राज्य की पाबन्दी तोड़कर राज्य में प्रवेश। श्री गोयल
  को 1 वर्ष की सजा। अन्य कई कार्यकर्ता गिरफ्तार। श्री नेमीचन्द
  आंचलिया को अजमेर के एक साप्ताहिक में लेख लिखने पर राजद्रोह के
  अभियोग में 7 वर्ष की कठोर सजा। दिसम्बर में कार्यकर्ताओं द्वारा
  भंडा सत्याग्रह। महाराष्ट्रीयन युवक प्रो. वी. एल. तालेकर द्वारा मरहटा लाईट इन्फेन्टरी के सैनिक अफसरों से छोटे बडे अस्त्रशस्त्र प्राप्तकर
  कान्तिकारियों को भेजना।
- 1943 2 फरवरी को महाराजा गंगासिंह का देहान्त । नये महाराजा शार्दु लसिंह द्वारा राजनैतिक कार्यकर्ता रिहा ।
- 1944 26 अगस्त को महाराजा और श्री गोयल के बीच राजनैतिक स्थिति पर विचार विनिमय। वार्ता असफल। परिषद के कार्यकर्ता गिरफ्तार। श्री गोयल राज्य से निर्वासित।
- 1946 ता. 25 जून को श्री गोयल का पाबन्दी तोड़कर पुनः राज्य में प्रवेश । श्री गोयल गिरफ्तार । 30 जून को रायसिंहनगर में प्रजा-परिषद का सम्मेलन । बीरबल सिंह जुलूस का नेतृत्व करते हुए पुलिस की गोली से शहीद । 18 जुलाई को श्री गोयल व अन्य लोग रिहा ।
- 1947 द्यप्रेल में बीकानेर का प्रतिनिधि संविधान परिषद् में शामिल। श्रगस्त में बीकानेर भारतीय संघ में शामिल। दिसम्बर में राज्य में नया विधान लागू।
- 1948 18 मार्च को अन्तरिम मन्त्रिमण्डल का निर्माण । प्रजा-परिषद् के कार्य कर्ता मन्त्रिमण्डल में शामिल । 23 सितम्बर को राज्य की धारा सभा के चुनाव । प्रजा परिषद् द्वारा चुनावों का बहिष्कार । प्रजा परिषद् के मन्त्रियों का मन्त्रिमण्डल से इस्तीफा । राज्य में राजनैतिक गतिरोध । दिसम्बर में श्री वी. पी. मेनन की महाराजा बीकानेर से बीकानेर, जोध पुर और जयपुर आदि रियासतों के राजस्थान में विलय पर चर्चा । महाराजा का विरोध । जयपुर और जोधपुर की सहमति । तदोपरान्त महाराजा बीकानेर भी सहमत ।
- 1949 सरदार पटेल द्वारा जनवरी, 1949 में वृहत् राजस्थान के निर्माण की घोपणा। 30 मार्च को पटेल द्वारा जयपुर में वृहत् राजस्थान का उद्घाटन। वीकानेर राज्य का ग्रस्तित्व समाप्त।

#### 6. कोटा राज्य

- 1938 : पॅ. नयनूराम शर्मा, पं. श्रिभन्न हरि श्रीर श्री तनसुखलाल मित्तल श्रादि के प्रयत्नों से कोटा राज्य प्रजामण्डल की स्थापना (पं. नयनूराम शर्मा की श्रव्यक्षता में मांगरील में प्रजामण्डल का पहला श्रिविशन । उत्तरदायी शासन स्थापित करने की मांग ।
- 1941 पं. नयनूराम शर्मा का जंगल में श्रसामाजिक तत्वों द्वारा कत्ल। पण्डित श्रभिन्न हरि की श्रध्यक्षता में कोटा में प्रजामण्डल का दूसरा श्रविवेशन।
- 1942 भारत छोड़ो आन्दोलन में प्रजामण्डल के कई नेता गिरफ्तार । व्यापक जन आन्दोलन । जनता द्वारा राजधानी पर अविकार । पुलिस वैरकीं में वन्द । कोतवाली पर तिरंगा फंडा । महाराव और जनप्रतिनिधियों में समभौता । कार्यकर्ता रिहा ।
- 1045 कोटा में नागरिक ग्रविकारों के लिये कार्यंकर्ता गिरपतार व रिहा।
- 1947 ग्रगस्त में कोटा भारतीय संघ में शामिल।
- 1948 25 मार्च को कोटा संयुक्त राजस्थान में शामिल । कीटा महाराव को राजप्रमुख के पद की एवं प्रो. गोकुल जाल ग्रसावा को प्रधानमन्त्री के पद की शपथ।

## 7. बुन्दी राज्य

- 1929 पं. नयनूराम शर्मा के नेतृत्व में बैठ वेगार, लाग-वाग श्रीर लगान की कंची दरों के विरोध में राज्य में किसान सम्मेलन। डाबी के किसान सम्मेलन में पुलिस की गोली से श्री नानक भील शहीद।
- 1927 पुलिस द्वारा रामनाथ राजपुरोहित के करल के विरोध में राजधानी में 9 दिन तक हड़ताल और प्रदर्शन।
- 1942 भारत छोड़ो श्रान्दोलन के सिलसिले में श्री नित्यानन्द बून्दी जेल में। राजवानी में हड़ताल व जुलूस ।
- 1944 वून्दी राज्य लोक परिषद् की स्थापना । श्री हरिमोहन मायुर ग्रध्यक्ष, ग्रीर व्रजसुन्दर शर्मा महामन्त्री ।
- 1946 महाराव द्वारा परिषद् के प्रतिनिधि मन्त्रिमण्डल में लेने की घोषणा। परिषद का इन्कार।
- 1948 25 मार्च को बून्दी का संयुक्त राजस्थान में विलय । बून्दी महाराव नये राज्य के उपराजप्रमुख नियुक्त ।

#### 8. अलवर राज्य

1921 किसानों का सुग्रर विरोधी ग्रांदोलन । किसानों की सुग्रर मारने की इपाजत ।

- 1925 राज्य द्वारा लगान वृद्धि के विरुद्ध किसान भ्रान्दोलन । 24 मई को नीमुचाना ग्राम में किसानों ग्रीर विश्वेदारों की सभा । राज्य की सेना द्वारा गोली । सैकड़ों स्त्री-पुरूप ग्रीर वच्चों की हत्या । सेना द्वारा भीप- डियों ग्रीर पशुग्रों को जला देना ।
- 1931 'हिन्दुस्तान सोशियलिस्ट रीपिन्लकनग्रामीं' नामक क्रान्तिकारी संगठन के नेता राजगढ़ (ग्रलवर) के पं. भवानी सहाय शर्मा 1818 के रेगूले— शन के श्रन्तर्गत 7 वर्ष तक ब्रिटिश जेल में।
- 1933-37 ब्रिटिश सरकार द्वारा अलवर महाराज जयसिंह का ता. 22 मई, 1933 को देश से निर्वासन । मई, 1937 में महाराजा का पेरिस में निघन । अग्रेजों द्वारा जयसिंह के स्थान पर थाना ठिकाने के तेजसिंह को गद्दी पर वैठाने पर जनता द्वारा विरोध । सर्वश्री कुन्जबिहारी लाल मोदी, हरिनारायण धर्मा श्रादि गिरफ्तार ।
  - 1938 श्री मोदी ग्रीर शर्मा द्वारा अलवर राज्य प्रजामण्डल की स्थापना । स्कूल फीस वृद्धि विरोधी ग्रान्दोलन । प्रजामण्डल के कार्यकर्ता गिरफ्तार ।
  - 1939 प्रजामण्डल द्वारा विश्व-युद्ध का चन्दा वसूल करने का विरोध। पण्डित हरिनारायण सर्मा और श्री भोलानाथ गिरप्तार।
  - 1946 फरवरी में खेड़ा मंगलसिंह में प्रजामण्डल द्वारा जागीरी जुल्मों के विरूद्ध सम्मेलन । कार्यकर्ता गिरफ्तार । स्कूल, कालेज वन्द । राजधानी में हड़ताल । राज्य और प्रजामण्डल में समभौता । दस दिन वाद कार्यकर्ता रिहा ।

अगस्त में राजगढ़ में असामाजिक तत्वों द्वारा राष्ट्रीय अण्डे को जलाना प्रजा मण्डल द्वारा आन्दोलन । 600 गिरफ्तारियां । पुनः दोनों पक्षों में समभौता । कार्यकर्ता रिहा ।

- 1947 ग्रगस्त में ग्रलवर भारतीय संघ में शामिल।
- 1948 महात्मा गांधी की हत्या के षड़यन्त्र में ग्रलवर प्रशासन पर सन्देह।
  महाराजा एवं प्रधानमन्त्री डा. खरे दिल्ली में नजरवृन्द। 7 फरवरी को
  केन्द्र द्वारा ग्रलवर प्रशासन का ग्राधिग्रहण।
  18 मार्च को ग्रलवर का मत्स्य संघ में विलय।

#### 9. भरतपुर राज्य

- 1927 भरतपुर में पं. गौरीशंकर हीराचन्द स्रोभा की ग्रध्यक्षता में हिन्दी साहित्य सम्मेलन का 17वां ग्रधिवेशन। विश्वकिव रिवन्द्रनाथ टैगोर, महामना गदन मोहन मालवीय श्रीर सेठ जमनालाल भरतपुर के महा-राजा कृष्णसिंह के ग्रतिथि। ब्रिटिश सरकार की नाराजगी।
- 1928 महाराजा द्वारा जनता को शासन में भागीदार बनाने की घोषणा।
  महाराजा गददी से वरस्वास्त । महाराजा के सहयोगी एवं सार्वजनिक

- कार्यकर्ता श्री जगन्नाथ दास ग्रथिकारी राज्य से निर्वासित । जनता द्वारा ग्रथिकारी की शानदार विदायी।
- 1937 सर्वश्री जगन्नाथ कक्कड़, गोकुल वर्मा ग्रीर मास्टर फकीरचन्द द्वारा भरत पुर कांग्रेस मण्डल की स्थापता।
- 1938 श्री किश्वनलाल जोशी, डा. देवराज, मास्टर ग्रादित्येन्द्र, श्री युगलिकशोर चतुर्वेदी ग्रीर श्री गोपीलाल यादव द्वारा भरतपुर प्रजामण्डल की स्थापना।
- 1939 सरकार द्वारा मान्यता न देने के विरोध में प्रजामण्डल द्वारा सत्याग्रह। 600 से श्रधिक न्यक्ति गिरफ्तार। सरकार ग्रीर प्रजामण्डल के बीच समभौता। प्रजामण्डल का नाम बदल कर प्रजा परिषद्। कार्यकर्ता रिहा।
- 1942 10 ग्रगस्त को प्रजा परिषद् द्वारा भारत छोड़ो ग्रान्दोलन की ग्रुरूग्रात। कई कार्यकर्ता गिरपतार। राज्य में भयंकर बाढ़। 26 ग्रक्टूबर को कार्यकर्ता रिहा।
- 1943 क्रज जया प्रनिनिधि समिति के चुनाव । परिषद् का बहुमत ।
- 1945 परिषद् द्वारा प्रतिनिधि समिति का बहिष्कार । श्री चतुर्वेदी श्रीर श्री राजबहादुर गिरफ्तार । दोनों पक्षों में समभौता । नेताश्रों की रिहाई ।
- 1947 लार्ड वेवल और वीकानेर के महाराजा का पक्षी-विहार में जल मुर्गियों के शिकार के लिये आगमन । प्रजा परिषद् द्वारा जाटव लोगों को वेगार में पकड़ने का विरोध । हड़ताल, जुलूस एवं प्रदर्शन । पुलिस द्वारा भीड़ पर लाठी प्रहार । श्री राजवहादुर सहित अनेक कार्यकर्ता घायल । शहर में 22 दिन की हड़ताल । परिषद् के नेता गिरफ्तार । मुसावर में पुलिस की कारस्तानी से श्री रमेश शर्मा शहीद । दिसम्बर में परिषद् के नेता मास्टर आदित्येन्द्र और श्री गोपीलाल यादव एवं किसान सभा के नेता ठा. देशराज और श्री हरिदत्त मन्त्रिमण्डल में शामिल ।
- 1948 अगस्त में भरतपुर भारतीय संघ में शामिल। सामप्रदायिक दंगों के कारण फरवरी में भरतपुर का प्रशासन भारत सरकार के हाथ में ।

  1 मार्च को भरतपुर का मत्स्य संघ में विलय।

#### ् 10. घोलपुर राज्य

- 1934 श्री ज्वालाप्रसाद जिज्ञासु और श्री जौहरीलाल इन्दू द्वारा घीलपुर में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना।
- 1938 श्री जिज्ञासु ग्रौर श्री इन्दू द्वारा प्रजा मण्डल की स्थापना । प्रजा मण्डल द्वारा राज्य में उतरदायी शासन की मांग । कार्यकर्ता गिरफ्तार । श्री इन्दू राज्य से निर्वासित ।
- 1940 श्री इन्दु द्वारा पावन्दी तोड़कर राज्य में प्रवेश । 5 वर्ष की सजा ।

- 1946 तलीमरे में काँग्रेस की सभा पर गोली। ठाकुर छत्रसिंह ग्रीर पंचमसिंह घटना स्थल पर ही शहीद।
- 1947 महाराजा घोलपुर द्वारा महाराजा जोधपुर को पाकिस्तान में शामिल होने के लिए प्रोत्साहन । महाराजा द्वारा महाराजा जोधपुर की भोपाल के नवाब के मारफत जिन्ना से मुलाकात की व्यवस्था । प्रगस्त में घौल-पुर भारतीय संघ में शामिल ।
- 1948 18 मार्च, 1948 को घीलपुर का मत्स्य संघ में विलय। महाराजा राजधमुख बने।

#### 11. करौली राज्य

- 1927 कु, मदनसिंह द्वारा बेगार प्रथा, सुग्रर मारने की स्वतन्त्रता भ्रादि समस्याओं को लेकर भ्रान्दोलन । मांगें स्वीकार ।
- 1938 मुन्धी त्रिलोकचन्द माथुर द्वारा सेवक संघ की स्थापना ।
- 1939 श्री माथुर द्वारा प्रजामण्डल की स्थापना।
- 1942 'भारत छोड़ी' आन्दोलन के दौरान श्री कल्यागा प्रसाद गुप्ता गिरफ्तार।
  3 माह बाद रिहा। कई कार्यकर्ता भूमिगत।
- 1946 श्री चिरंजीलाल शर्मा प्रजामण्डल के ग्रध्यक्ष ।
- 1947 अगस्त में करौली भारतीय संघ में जामिल ।
- 1948 18 मार्च को करीली का मत्स्य संघ में विलय।

#### 12. जैसलमेर राज्य

- 1938 कितपद युवर्कों द्वारा लोक परिपद् की स्थापना । राज्य द्वारा दमन । श्री लालचन्द जोशी को 6 माह की सजा। शेव कार्थकर्तीओं का जैसलमेर से पलायन ।
- 1941-46 'जैसलमेर में गुण्डाराज' के लेखक श्री सागरमल गोपा 25 मई को राज्य सरकार द्वारा गिरफ्तार । विना अदालती कार्यवाही के पांच वर्ष जेल । श्री गोपाजी पर जेल में अत्याचार । 8 मार्च, 1946 को श्री जयनारा- यगा व्यास द्वारा पोलीटिकल एजेन्ट को गोपाजी की स्थित का पता चलाने के लिए पत्र । पोलीटिकल एजेन्ट का 6 अप्रेल को जैसलमेर जाने का कार्यक्रम । जेल कर्मचारियों द्वारा ता. 3 अप्रेल को गोपाजी को तेल छिड़क कर जलाया । ता. 4 अप्रेल को जैसलमेर के अस्पताल में शहीद ।
  - 1947 ग्रगस्त में महाराजा जोधपुर के साथ जैसलमेर के महारावल की जिन्ता से मुलाकात । पाकिस्तान में शामिल होने पर चर्चा। वी. पी. मेनन की समभायश पर जैसलमेर भारतीय संघ में शामिल।
  - 1948 जीसलमेर का प्रशासन भारत सरकार के हाथ। 30 मार्च जीसलमेर का राजस्थान में विलय।

## 13 डूंगरपुर राज्य

## 1 (1.) भ्रादिवासियों में जाग्रति

- 1883 बांसिया ग्राम में उत्पन्न वराजारा परिवार के श्री गोविन्द द्वारा सम्पसभा की स्थापना । डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, मेवाड़, विजयनगर एवं ग्रन्य रियासतों के ग्रादिवासी (भील-ग्रासिया) सम्प सभा के नीचे संगठित।
- 1903-1908 गुजरात में मानापुर की पहाड़ी पर सम्प सभा का प्रथम ग्रिधिवान।
  राज्यों द्वारा बैठ-वेगार व गैरवाजिव लागतों का विरोध। हर वर्ष माना
  पहाड़ी पर ग्राध्वन शुक्ला 15 को सम्प सभा का ग्रिधिवेशन। राजा
  लोगों में घवराहट। ए. जी. जी. को शिकायत। 1908 के सम्प सभा
  के ग्रिधिवेशन में उपस्थित हजारों भ्रादिवासियों का निटिश सेना द्वारा
  घराव व गोली। 1500 भील शहीद। हजारों घायल। गुरू गोविन्द
  गिरफ्तार। फांसी की सजा। भीलों में बगावत के डर से फांसी की सजा
  20 वर्ष की सजा में परिवर्तित।
  - 1935-37 श्री भोगीलाल पंड्या द्वारा हरिजन-सेवा-समिति की स्थापना। श्री माणिक्यलाल वर्मा द्वारा वागड़ सेवा मन्दिर की स्थापना। वर्मा जी का मेवाड़ प्रस्थान। पण्डया जी द्वारा संस्था का भार वहन।

#### 2. राजनैतिक आन्दोलन

- 1942 'भारत छोड़ो' ग्रान्दोलन के सम्बन्ध में 5 दिसम्बर की श्री पंड्या की श्रष्टियक्षता में डूंगरपुर में विराट सभा। श्रंग्रेजी शासन का विरोध। 6 दिसम्बर को स्कूलों एवं बाजारों में इडताल। स्थान-स्थान पर जूलस।
- 1944 1 अगस्त को सर्वश्री भोगीलाल पंड्या, हरिदेव जोशी, गोरीशंकर उपाध्याय, शिवलाल कोटड़िया एवं कुरी चन्द जैन आदि के प्रयत्नों से प्रजामण्डल की स्थापना । 8 अगस्त को श्री पंड्या एवं श्री कोटड़िया कमशः प्रजामण्डल के अध्यक्ष एवं मन्त्री ।
- 1946 ता. 3 से 5 अप्रेल तक श्री पंड्या की अध्यक्षता में राज्य प्रजामण्डल की अधिवेशन। उत्तरदायी शासन की मांग। सार्वजनिक शिक्षण संस्था सम्बन्धी कामून का विरोध। कटारा आन्दोलन। श्री देवराम शर्मा की गिरफ्तारी। श्री पंड्या 28 साथियों के साथ गिरफ्तार। प्रान्तीय नेता डूंगरपुर में। राज्य से सुलह। श्री पंड्या आदि रिहा। श्री जोशी एवं श्री उपाध्याय के विरुद्ध निर्वासन श्राज्ञा रह।
- 1947 पूनावाड़ा एवं रास्तापाल आन्दोलन । नाना भाई खाट और काली वाई शहीद । श्रीपंड्या गिरपतार एवं रिहा । डूंगरपुर भारतीय संघ में शामिल । स्वी जोशी एवं साथियों पर जागीरदारों द्वारा कातिलाना हमला । जनता

में रोष। राज. मन्त्रिमण्डल में श्री उपाध्याय एवं श्री भीखा माई शामिल।

1948 श्री उपाध्याय राज्य के प्रधानमन्त्री नियुक्त ।
18 अप्रेल को ड्रंगरपुर का संयुक्त राजस्थान में विलय ।

#### 14. बांसवाडा राज्य

- 1943 श्री भूपेन्द्रनाथ त्रिवेदी एवं श्री घूलजी भाई भावसार द्वारा प्रजा मण्डल की स्थापना। राज्य द्वारा प्रजा मण्डल की सभाग्रों पर प्रतिबन्ध। कार्यकर्ता गिरफ्तार। राजधानी में हड़ताल। कार्यकर्ता तीसरे दिन रिहा।
- 1946 प्रजा मण्डल का अधिवेशन । उत्तरदायी शासन की मांग । विधान सभा के चुनाव । प्रजा मण्डल का बहुमत । प्रजामण्डल के सर्वश्री मोहनलाल विवेदी और नटवरलाल भट्ट मन्त्रिमण्डल में ।
- 1947 ग्रगस्त में बांसवाड़ा भारतीय-संघ में शामिल।
- 1948 श्री भूपेन्द्रनाथ त्रिवेदी मुख्य मन्त्री बने । 18 अप्रेल को राज्य का संयुक्त राजस्थान में विलय।

### 15. कुशलगढ़ चीफशिप

- 1942 अप्रेल में प्रजामण्डल की स्थापना। श्री मंवरलाल निगम अध्यक्ष, श्री वर्द्धमान गदिया उपाध्यक्ष एवं श्री कन्हैयालाल सेठिया मन्त्री निर्वाचित।
- 1946 श्री पन्नालाल त्रिवेदी प्रजा मण्डल के भ्रध्यक्ष ।
- 1948 श्री त्रिवेदी एवं दाडमचन्द दोषी द्वारा कुशलगढ़ में गांधी श्राश्रम की स्थापना। श्री निगम श्रीर श्री गदिया राज्य के मन्त्री बने। 18 ग्रप्रेल को कुशलगढ़ का संयुक्त राजस्थान में विलय।

#### 16. प्रतापगढ़ राज्य

- 1931 युवकों द्वारा खादी और स्वदेशी का प्रचार। राज्य द्वारा तीन युवकों की गिरफ्तारी और सजा।
- 1936 स्व. ठक्कर बापा का प्रतापगढ़ में भ्रागमन।
- 1938 स्व. ठक्कर वापा और श्रीमती रामेश्वरी नेहरू का प्रतापगढ़ में श्रागमन श्रीर हरिजन सेवा समिति की स्थापना ।
- 1946 श्री ग्रमृतलाल पायक, एडवोकेट द्वारा प्रजा मण्डल की स्थापना ।
- 1947 श्रगस्त में प्रतापगढ़ भारतीय संघ में शामिल।
- 1948 2 मार्च को श्री पायक ग्रीर श्री मार्गकलाल शाह राज्य के मन्त्रिमण्डल में शामिल।
  - 18 अप्रेल को प्रतापगढ़ का संयुक्त राजस्थान में विलय।

### 17. शाहपुरा राज्य

- 1938 सर्वेश्री रमेशचन्द्र श्रोका श्रीर लादूराम व्यास द्वारा प्रजामण्डल की स्थापना।
- 1942 अगस्त में प्रजा मण्डल 'भारत छोड़ो' आन्दोलनमें शामिल। सर्वश्री व्यास और लक्ष्मीदत्त कांटिया गिरफ्तार।
- 1943 दिसम्बर में कार्यकर्ताग्रों की रिहाई।
- 1947 7 अगस्त को शाहपुरा भारतीय संघ में शामिल।
  14 अगस्त को राज्य में नया विधान लागू। प्रो. गोकुललाल असावा
  प्रधान मन्त्री।
  - 26 सितम्बर को भारत सरकार द्वारा शाहपुरा को केन्द्रीय शासित प्रदेश ग्रजमेर में शामिल करने का प्रस्ताव। राजाघिराज ग्रीर राजस्थान के नेताग्रों का विरोध। प्रस्ताव रह।
- 1948 18 अप्रेल को शाहपुरा का संयुक्त राजस्थान में विलय।

#### 18. सिरोही राज्य

- 1922 श्री मोतीलाल तेजावत द्वारा राज्य के भीलों का संगठन । भीलों द्वारा लागवाग ग्रीर जागीरी जुल्मों के विरुद्ध ग्रान्दोलन । रोहिड़ा में ग्रंग्रेजी फीज द्वारा गोली । 1800 स्त्री पुरुष ग्रीर वच्चे मरे । हजारों घायल ।
- 1939 23 जनवरी को श्री गोकुलभाई भट्ट द्वारा राज्य में प्रजामण्डल की स्थापना। 8 सितम्बर को प्रजामण्डल की सभा पर लाठी चार्च। श्री गोकुल भाई घायल। श्री रामेश्वरदयाल ग्रग्रवाल की गिरफ्तारी श्रीर सजा।
- 1942 'भारत छोड़ो' म्रान्दोलन के दौरान सिरोही में हड़ताल म्रीर जुलूस ।
- 1947 ध्रगस्त में सिरोही भारतीय संघ में शामिल।
  24 अन्दूबर को श्री जवाहरमल सिंगवी प्रजा मण्डल के प्रतिनिधि के रूप में राज्य मन्त्रिमण्डल में शामिल।
- 1948 8 नवम्बर को सिरोही का प्रशासन भारत सरकार के हाथ में। श्री गोकुल भाई मुख्य मन्त्री।
- 1949 5 जनवरी को भारत सरकार द्वारा सिरोही का प्रशासन वस्वई सरकार को सुपुर्द। जनता द्वारा श्रान्दोलन। सिरोही को राजस्थान में मिलाने की मांग।
- 1950 जनवरी में माउन्ट ग्राबू व दिलवाड़ा तहसील के 89 गांव का वस्वई में एवं शेष सिरोही का राजस्थान में विलय। राज्य में ग्राबू को वस्वई में मिलाने के विरोध में जन-ग्रान्दोलन। भारत सरकार द्वारा ग्राबू के विलय पर पुनर्विचार का ग्राक्ष्वासन।
- 1956 1 नवस्वर को राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर भारत सरकार द्वारा आवू व दिलवाड़ा तहसील के 89 गांव राजस्थान को हस्तान्तरित।

#### 19. किशनगढ़ राज्य

- 1939 श्री कांतिचन्द्र चौथागि के प्रयत्नों से श्री जमाल शाह की ग्रघ्यक्षता में प्रजा मण्डल की स्थापना।
- 1942 'भारत छोड़ो' ग्रान्दोलन के दौरान राजधानी में हड़ताल व जुलूस।
- 1943 विधान सभा के चुनाव। प्रजा मण्डल का बहुमत।
- 1947 ग्रगस्त में किशनगढ़ भारतीय संघ में शामिल ।
  26 सितम्बर को किशनगढ़ का श्रजमेर में विलय । प्रान्तीय नेताग्रों के विरोध पर विलय रह ।
- 1948 18 श्रप्नेल को किशनगढ़ का सं. राजस्थान में विलय।

#### 20. टौंक राज्य

- 1921 नाज निकासी विरोधी आन्दोलन । ता. 14 जनवरी को जनता ने नवाब को घेरा । नाज के भाव नियत । सैयदों के निष्कासन के विरुद्ध आन्दोलन । अंग्रेजी सेना द्वारा स्थिति पर नियन्त्रसा ।
- 1939 मजलिस्से ग्रम्मा (विधान सभा) की स्थापना ।
- 1947 टोंक भारतीय संघ में शामिल।
- 1948 18 अप्रेल को टोंक का संयुक्त राजस्थान में विलय।

### 21. भालावाड राज्य

- 1947 प्रजामण्डल की स्थापना । महाराजा प्रजामण्डल में शामिल । श्रगस्त मे भालावाड़ भारतीय संघ में शामिल । लोकप्रिय मन्त्रिमण्डल की स्थापना । महाराजा स्वयं प्रधान मन्त्री एवं सर्वश्री कन्हैयालाल मित्तल एवं मांगीलाल मन्त्री नियुक्त ।
- 1948 18 अप्रेल को राज्य का संयुक्त राजस्थान में विलय।

#### 22. ग्रजमेर-मेरवाडा

- 1914 राश्विहारी बोस द्वारा राजस्थान में सशस्त्र कान्ति की जिम्मेदारी खरवा ठाकुर गोपालसिंह, ब्यावर के सेठ दामोदर दास राठी श्रीर भूपसिंह (विजयसिंह पिथक) पर । क्रान्तिकारी सेना का गठन । 30 हजार बन्दूकों एकत्रित ।
- 1915 बोस द्वारा 21 फरवरी को क्रान्ति की तारीख निश्चित । भारत सरकार द्वारा 19 फरवरी को क्रान्तिकारियों की घरपकड़ । क्रान्ति की योजना असफल । ठाकुर गोपाल सिंह और भूपसिंह टाडगढ़ में नजरवन्द । स्थानीय क्रान्तिकारी संगठन छिन्न-भिन्न ।
- 1920 ग्रजमेर-मेरवाड़ा में कांग्रेस की शाखा स्थापित। खिलाफत समिति की वैठक। श्री अर्जु नलाल सेठी, पथिक जी ग्रीर केशरीसिह जी वारहट द्वारा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना।
- 1926 श्री हरिभाऊ उपाच्याय प्रान्तीय कांग्रेस के श्रध्यक्ष ।

- 1930 ग्रप्रेल में नमक सत्याग्रह के सम्वन्घ में सर्वेश्वी उपाध्याय, रामनारायण चौघरी, पियकनी, सेठीजी व प्रो. गोकुललाल ग्रसावा ग्रादि की गिरफ्तारियां।
- 1932 असहयोग भ्रान्दोलन । सैंकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता च महिलायें गिरफ्तार । श्री नरहरी वापट द्वारा इंसपेक्टर जनरल भ्राँफ प्रिजन्स श्री गिव्सन की हत्या का प्रयत्न । श्री वापट को 10 वर्ष की सजा ।
- 1935 सर्वश्री ज्वाला प्रसाद शर्मा, रमेशचन्द्र व्यास एवं रामसिंह द्वारा स्थानीय पुलिस के डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट डोगरा को मौत के घाट उतारने का प्रयत्न । डोगरा घायल । तीनों क्रान्तिकारी गिरफ्तार । रामसिंह को 7 वर्षे के लिये काले पानी की सजा । श्री रमेशचन्द्र श्रीर श्री ज्वालाप्रसाद वरी । श्री ज्वालाप्रसाद नजरवन्द ।
- 1942 अगस्त में भारत छोड़ो आन्दोलन में कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता गिरफ्तार । श्री ज्वाला प्रसाद और श्री रघुराज सिंह जेल से फरार ।
- 1952 अजमेर विघान सभा के चुनाव। कांग्रेस का बहुमत। श्री हरिभाक उपाच्याय के नेतृत्व में मन्त्रिमण्डल का गठन।
- 1956 1 नवम्बर को राज्य-पुनर्गठन-आयोग की सिफारिश पर अजमेर का राजस्थान में विलय।

## राजस्थान राज्य का निर्मारा—घटनाचक

1 1

- 1946 ता. 25 एवं 26 जून को महाराणा उदयपुर द्वारा राजपूताना, मालवा श्रीर गुजरात के 22 राजाश्रों का 'राजस्थान-यूनियन' बनाने के सम्बन्ध में सम्मेलन का आयोजन । राजाश्रों में मतभेद । सम्मेलन श्रसफल । 9 सितम्बर को श्र. भा. देशी राज्य लोक परिषद् की राजपूताना प्रान्तीय सभा द्वारा राजपूताना की रियासतों के एकीकरण द्वारा राजस्थान निर्माण की मांग ।
- 1947 सितम्बर में भारत सरकार द्वारा किशनगढ़ श्रीर शाहपुरा को केन्द्र शासित प्रदेश अजमेर मे मिलाने का निर्णय । प्रांतीय नेताग्रीं द्वारा विरोध। निर्णय रह।
- 1948 20 जनवरी को आ. भा. देशी राज्य लोक परिषद् की राजपूताना प्रान्तीय सभा द्वारा पुनः राजस्थान निर्माण की मांग ।
  - 1 फरवरी को राजपूताना की दान्ता, ईडर श्रीर विजयनगर की रियासर्ते पश्चिमी भारत श्रीर गुजरात एजेन्सी को हस्तान्तरित।
  - 1 मार्च को सिरीही का पश्चिमी भारत श्रौर गुजरात एजेन्सी को हस्तान्तरण । जनता का विरोध ।
  - 27 फरवरी को अलवर, भरतपुर, घौलपुर और करोली के राजाओं द्वारा मत्स्य संघ मे मिलने की सहमति।
  - 18 मार्च को मत्स्स सघ का उद्घाटन । महाराजा घोलपुर राजप्रमुख एवं श्री शोभाराम प्रधान मन्त्री ।
  - महाराव कोटा द्वारा कोटा, वून्दी श्रौर भालावाड़ के विलय द्वारा हाडोती संघ एवं महारावल डूंगरपुर द्वारा डूंगरपुर, वांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ के विलय द्वारा 'बागड़ सघ' वनाने के श्रसफल प्रयत्न ।
  - 25 मार्व को (1) कोटा (2) बून्दी (3) भालावाड़ (4) डूंगरपुर (5) बांसवाड़ा (6) कुशलगढ़ चीफशिप (7) प्रतापगढ़ (8) किशनगढ़ (9) शाहपुरा एवं (10) टोंक रियासतो के विलय द्वारा संयुक्त राजस्थान का निर्माण । महाराव कोटा राजप्रमुख एव प्रो. गोकुल लाल असावा मुख्य मन्त्री मनोनीत ।
  - 18 अप्रेल को मेवाड़ का संयुक्त राजस्थान में विलय । उदयपुर राजधानी । महाराणा उदयपुर राजप्रमुख एवं श्री माणिक्य लाल वर्मा प्रधान मन्त्री नियुक्त ।

- 1949 14 जनवरी को सरदार पटेल द्वारा उदयपुर में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर ग्रीर जैसलमेर के राजस्थान में शामिल होने की घोषणा।
  30 मार्च को बृहद राजस्थान राज्य का उद्घाटन। जयपुर राजधानी।
  महाराजा जयपुर राजप्रमुख एवं श्री हीरालाल शास्त्री मुख्यमन्त्री।
  15 मई को मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय।
- 1950 जनवरी में सिरोही का विभाजन । माउन्ट आवू और आवू तहसील के दक्षिण भाग का वम्बई राज्य में विलय व शेप सिरोही रियासत का राजस्थान में विलय । सिरोही की जनता द्वारा माउन्ट आबू को वम्बई में मिलाने के विरोध में आन्दोलन । पं. नेहरू द्वारा पुनर्विचार का आश्वासन ।
- 1956 1 नवस्वर, को राज्य-पुनर्गठन-ग्रायोग की सिफारिश पर भूतपूर्व सिरोही राज्य का माउन्ट भ्राबू श्रादि इलाका एवं अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में शामिल।

## परिशिष्ठ (9)

## 1. सन्दर्भ ग्रन्थों की सूची

1. डाँ० करगीसिंह The Relations of the house of Bikaner with the Central Powers. 2. कौलिन्स एण्ड लापियर Freedom at midnight Rajasthan's role in the freedom 3. नायूराम खड्गावत struggle of 1857 4. जगदीशसिंह गहलोत राजपुताने का इतिहास कालिचरण घोष शहीद पुरागा (The Roll of honour) 5. 6. कर्नल जेम्स टाइ Annals and antiquities of Rajasthan दुर्गादास From Curzon to Nehru and there-7. after. बी. एल. पानगड़िया राजस्थान का इतिहास 8. सर प्रतापसिंह महाराजा सर प्रतापसिंह का स्वलिखित 9. जीवन चरित्र (सम्पादक-श्री राधाकुष्ण) 10. Sardar Patel's correspondence. डी. ग्रार. मंकीकर (1) Mewar Saga 11. (2) Accession to extinction The Story of the integration of the 12. बी. पी. मेनन Indian States. Pilgrimage to freedom 13. के. एम. मुन्शी 14. रिचार्ड सेशन Congress party in Rajasthan 15. White paper on Indian States. 16. Wavel's Journal लॉर्ड वेवल कोटा राज्य का इतिहास 17. डॉ. मथुरालाल शर्मा हीरालाल शास्त्री प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र 18. (1) विजोलिया का किसान ग्रान्दोलन प्रो. शंकरसहाय सक्सेना 19. (2) जो देश के लिये जिये (3) विजयसिंह पश्चिक की जीवनी।

## 2.सन्दर्भ पत्र-पत्रिकाओं की सूची

- 1. कर्मठ राजस्थान (पाक्षिक्)—सं. ठा. स्रोंकारसिंह
- 2. ज्वाला, साप्ताहिक, जोवपुर-सं. सुभाप पुरोहित
- 3. नवजीवन, उदयपुर—सं. कनक मधुकर
- 4. तरुए राजस्थान, भ्रजमेर (1924)
- 5. प्रेरणा (साप्ताहिक) जोधपुर-सं. देवनारायण व्यास
- 6. केशरीसिंह वारहट स्मारिका-प्र. वारहट स्मारक ट्रस्ट, शाहपूरा
- 7. जोधपुर गवर्नमेन्ट गजट
- 8. मेवाड़ गज्ट (सज्जन कीर्ति सुवारक)
- 9. राजपूताना प्रान्तीय सभा का त्रैमासिक बुलेटिन-(रा. प्र. कांग्रेस कमेटी)
- 10. राजस्थान इंस्टीट्यूट ग्रॉफ हिस्टोरिक रिसर्च पत्रिकायें
- 11. राजस्यान पत्रिका, सं --- कपूरचन्द कुलिस
- 12. हरिजन (महात्मा गांधी)

# ग्रनुक्रमंणिका

| श्रजमेर (मेरवाडा)             |    |                                   |
|-------------------------------|----|-----------------------------------|
|                               |    | लेखराज ग्रायं 98                  |
|                               | 97 | शंकरलाल वर्मा 98                  |
|                               | 97 | हरिभाऊ उपाध्याय, 23, 24, 51, 120  |
| 2 6                           | 98 | 61 (110) 0410414, 25, 24, 51, 120 |
| 3 6                           | 98 |                                   |
|                               | 98 | ग्रलवर                            |
| स्वामी कुमारानन्द             | 98 |                                   |
| गिव्सन !                      | 98 | म्रब्दुल शकुर जमाली 41            |
| गुलाबचन्द घूत                 | 98 | इन्दरसिंह श्राजाद 55              |
| गुलाब देवी                    | 98 | काशीराम गुप्ता 66,88              |
| गोपालसिंह खरवा, 13, 15, 16, 1 | 8, | कुं जिवहारी लाल मोदी 40, 41, 55,  |
| 50, 73, 96, 9                 |    | 68, 88                            |
| चांदकरण शारदा                 | 97 | कृपादयाल माथुर 68                 |
| चन्द्र गुष्त वाष्णीय          | 98 | जयसिंह (महाराजा) 40, 41, 43       |
|                               | 98 | द्वारकादास गुप्ता 55              |
| स्वामी दयानन्द सरस्वती        | 97 | तेजसिंह (महाराजा) 104             |
| दामोदरदास राठी 13, 50, 9      | 97 | नत्यूराम मोदी 55                  |
| दुर्गी प्रसाद चौधरी 24, 9     | 98 | बद्रीप्रसाद गुप्ता 88             |
| वावा नरसिंह दास               | 98 | भवानी सहाय शर्मा 40, 88           |
|                               | 98 | भोलानाथ मास्टर 55, 88, 104        |
| बाल किशन गर्ग                 | 98 | डॉ. मीहम्मदं जमाली 41             |
| बालकृष्ण कौल                  | 98 | लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाटी 55        |
|                               | 99 | लक्ष्मी नारायण सीदागर 41          |
|                               | 98 | राघा स्वरूप 55                    |
|                               | 98 | रामचन्द्र उपाध्याय 68, 88         |
| मौ. मौयूद्दीन                 | 97 | रामजीलाल गुप्ता 88                |
|                               | 98 | रामजीलाल अग्रवाल 88               |
|                               | 98 | शान्ति स्वरूप डाट 88              |
| रामनारायण चौधरी 22,23,25,97,  | 98 | शोभाराम, 68, 88, 104, 119         |
|                               | 99 | सालिगराम 41                       |
| रामसिंह                       | 98 | पं. हरिनारायण शर्मा 40, 41, 55    |

| <del>उ</del> दयपुर (मेवाड़) |          | वी. एल. पानगढ़िया           | 107         |
|-----------------------------|----------|-----------------------------|-------------|
| श्रमृतलाल यादव              | 47       | भवानी शंकर वैद्य            | 46, 47      |
| म्रजु निसह राठोड़           | 47       | भगवती देवी                  | 47,62       |
| श्रानन्दीलाल                | 108      | भगवतसिंह महता               | 112, 113    |
| श्रम्वालाल जोशी             | 62       | मंवरलाल ग्राचार्य           | 47, 62      |
| उमरावसिंह ड़ावरिया          | 62       | मंवरलाल स्वर्णकार           | 20, 47      |
| उंमाशंकर द्विवेदी           | . 47 -   | मूरेलाल वया 46, 47          | 7, 62, 107, |
| कनक 'मधुक्र'                | 62       | 108                         | , 111, 118  |
| कन्हैयालाल घाकड             | 47       | भूपालसिह (महाराएा)          | 13, 73, 74, |
| करपाजी घाकड़                | 26       | 75, 81, 109                 | , 110, 116  |
| गोकुललाल घाकड़              | 47       | एल. सी. जैन                 | 112, 113    |
| ंगंगा वाई                   | 62       | मदनमोहन सामोटिया            | 62          |
| 'गुलावसिंह शक्तावत          | 108      | मथुरा प्रसाद वैद्य          | 47,62       |
| गुलावचन्द मेवाड़ी           | 62       | मन्ना पटेल                  | 19          |
| घनश्याम राव                 | 62       | माणिकराम नुवाल              | 62          |
| जयचन्द मोहिल (रेगर)         | 47,62    | माणिक्य लाल वर्मा (वर्मार्ज | -           |
| जीवनसिंह चीडिया             | 106      | 22, 23, 24, 2               |             |
|                             | 47, 62   | 47, 56, 61, 6               | 3, 72, 90,  |
| दीनवन्धु वर्मा              | 62       | 91, 97, 105,                | -           |
| घर्मनारायण काक              | 46, 47   | 112, 116, 11                | 7, 118      |
| नरेन्द्रपाल सिंह चौघरी      | 47, 62   | माइल्स                      | 42          |
| नवनीत चौधरी                 | 62       | ्मोतीलाल तेजावत             | 30, 62      |
| नानालाल कावरा               | 62       | मोहनलाल तेजावत              | 62          |
| नारायगी देवी वर्मा          | 47, 62   | मोतीचन्द पटेल               | 22          |
| नारायण पटेल                 | 19, 22   | मोहनसिंह महता 25, 106,      | , 108, 110  |
| नन्दलाल जोशी                | 47       | रतनलाल करणावट               | 62          |
| परसराम अग्रवाल              | 47,62    | रमेशचन्द्र व्यास 46, 47, (  | 52, 98, 99  |
| परसराम त्रिवेदी             | 108      | रमा देवी ग्रोभा             | 47          |
| प्रमुदास वैरागी             | 62       | राम चन्द्र वैद्य            | 47, 62      |
| प्रेम नारायरा मायुर 47, 10  | 06, 107, | राजेन्द्रसिंह चीघरी         | 62          |
|                             | 11, 118  | रामसिंह भाटी                | 47          |
| पुरुषोत्तम हिटलर            | 62       | रामामूर्ती (सर) 75,         |             |
| प्यार चन्द विस्नोई          | 47, 62   | 107, 108,                   |             |
|                             | , 25, 42 | रूपाजी घाकड़                | 26          |
| फूलचन्द वया                 | 62       | रूपलाल सोमाणी               | 47, 62      |
|                             | 46, 62,  | रोशनलाल चौद्धिया            | 108         |
| 7                           | 06, 120  | रोशनलाल वीर्दिया            | 62          |
| विरदी चन्द थाकड़            | 62       | रंगलाल मारवाड़ी ्           | 62          |

| C . E . C .                    | 16 10 10 60        |                                        |             |
|--------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------|
| •                              | 16, 18, 19, 20,    | दाड़मचन्द दोषी                         | 94          |
|                                | 21, 22, 23, 24,    | पन्नालाल त्रिवेदी                      | 94          |
|                                | 25, 26, 27, 96,    | मंदरलाल निगम                           | 94          |
|                                | 97, 98,            | वद्धभान गादिया                         | 94          |
| वीरभद्र जोशी                   | 62                 |                                        |             |
| सर <sub>े</sub> टी. विजयाराघवा | चार्य 25, 72       | कोटा                                   |             |
| शिवचरण माथुर                   | 62                 |                                        |             |
| शंकरदेव भारतीय                 | 62                 | पं. ग्रभिन्नहरि                        | 54, 111     |
| शोभालाल सुनार                  | 62                 | जयदयाल                                 | 12          |
| शोभालाल गुप्त                  | 91, 99             | पं. नयनूराम शर्मा                      | 27, 54      |
| शान्तिलाल                      | 108                | नाथुलाल जैन                            | 67          |
| श्यामजी कृष्ण वर्मा            | 42                 | वेग्रीमाधव शर्मा                       | 67          |
| स्नेह लता वर्मा                | 47                 | मेहराव खां                             | 12          |
| सरूपसिंह (महारागा)             | 9                  | भीमसिंह (महाराव)                       | 100, 105    |
| साधु सीताराम दास               | 18 19, <b>2</b> 0, | मोतीलाल जैन                            | 67          |
|                                | 21, 22, 23         | रामसिंह (महाराव)                       | 12          |
| सुशीला माथुर                   | 62                 | वेदपाल त्यागी                          | 118         |
| सुखदेव प्रसाद (सर)             | 24, 35             | शम्भुदयाल सक्सेना                      | 67          |
| हीरालाल कोठारी 4               | 6, 62, 74, 106     | हीरालाल जैन                            | 67          |
| हेमराज धाकड़                   | 62                 |                                        |             |
|                                |                    | जयपुर                                  |             |
| करोली                          |                    | _                                      |             |
|                                | 20. 60             | ग्रजुं नलाल सेठी 13, 14                |             |
| कल्यारा प्रसाद गुप्ता          | 39, 69             | (सेठजी) 96, 97                         |             |
| विरंजीलाल शर्मा                | 39, 55, 104        | ग्रलाबक्ष चौहान                        | 66          |
| मदनपाल (महाराव)                |                    | ग्रालनसिंह                             | 31          |
| मदनसिंह<br>रामगोपाल            | 39                 | ग्रानन्दीलाल मास्टर                    | 66          |
|                                | 39                 | ग्रोमदत्त शास्त्री                     | 66          |
| त्रिलोकचन्द माथुर              | 55                 | कर्पूरचन्द पाटनी                       | 52, 53, 66  |
| किशनगढ़                        |                    | केवलचन्द महता                          | 53          |
| 4471.440                       |                    | गुलाबचन्द कासलीवाल                     | 53, 66      |
| कान्तिचन्द्र चौथाग्री          | 56                 | गोपालदत्त वैद्य<br>चिरंजीलाल ग्रग्रवाल | 66<br>53    |
| जमालशाह                        | 56                 | चिरंजीलाल मिश्रा                       | 53, 66      |
| महमूद                          | - 56               | चन्द्रशेखर शर्मा                       | 66          |
| सुमेरसिंह (महाराजा)            | 103                | चन्द्रशसर समा<br>छगनलाल चौघरी          | 53          |
|                                |                    | जमनालाल बजाज (सेठजी                    |             |
| कुशलगढ़                        |                    | _                                      | 37, 44, 46. |
| कन्हैयालाल सेठिया              | 94                 | •                                      | 53, 97      |
|                                |                    |                                        |             |

| ,                       |                |                         |                 |
|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|
| जी. डी. विरला           | 63, 64         | लालचन्द जोशी            | 38, 68          |
| टीकाराम पालीवाल         | 34, 52, 53,    | शिवशंकर गोपा            | 38, 68          |
|                         | 56, 81         | सागरमल गोपा             | 38,69,87        |
| देवी शंकर तिवाड़ी       | 87             | महारावल जैसलमेर         | 80              |
| दोलतमल मंडारी 53,6      | 3, 64, 66, 87  |                         |                 |
| मंवरलाल सामोदिया        | 66             | जोघपुर (सारबाड़)        |                 |
| मदनलाल खेतान            | . 66           | श्रचलेश्वर प्रसाद शर्मा |                 |
| मानसिंह (महाराजा)       | 100, 117       | ग्रब्दुलरहमान ग्रंसारी  | 49, 59          |
| सर मिर्जा इस्माइल       | 61, 63, 64,    | भ्रभयमल जैन             | 59              |
|                         | 65,66          | श्रलकाराम चौवरी         | 78              |
| मुक्तिलाल मोदी          | 53, 66         | श्रानन्दराज सुराना      | 35, 48          |
| मोती चन्द               | 51             | उगमराज मुखीत            | 60              |
| मोहनलाल आजाद            | . 66           | उम्मेदसिंह (महाराजा)    | 77, 78          |
| रत्नाकर भारतीय          | . 66           | एच. के. व्यास           | 76              |
| राघेश्याम टिकीवाल       | 66             | भ्रोनाङ्सिह पंवार       | 11              |
| रामकरण जोशी             | 53,63,66       | कस्तूर करण              | 36              |
| रामसिंह (महाराजा)       | 8              | कृष्णानन्द (स्वामी)     | 54              |
| रुपचन्द सोगानी          | 53             | किशनलाल वापगा           | 35              |
| लक्ष्मीनारायन भरवाल     | 32, 33         | किशनलाल शाह             | 78              |
| लादूराम जोशी            | 52             | किस्तूरचन्द पुरोहित     | 60              |
| सरदारमल गोलीछा          | 53             | कुशलसिंह चांपावत        | 10              |
| सिद्धराज ढ़ड्ढ़ा        | 66             | केवलचन्द मोदी           | 59              |
| हरिश्चन्द्र शर्मा       | 53             | गर्गेशराम चौघरी         | 60              |
| हरियचन्द शास्त्री (वादा | •              | गणेशीलाल व्यास          | 59, 61          |
|                         | 64, 66         | गोपालकृष्ण जोशी         | 59              |
| -                       | 4, 61, 63, 64, | गोपीलाल पुरोहित         | 60              |
|                         | 88, 91, 116    | गोरजादेत्री जोशी        | 59              |
|                         | 2, 53, 63, 64  | गंगादास व्यास           | 60, 75          |
| विजयचन्द जैन            | 66             | चान्दमल सुराना          | 3 <i>5</i> , 36 |
| विष्णु दत्त             | 51             | चुन्नीलाल शर्मा         | 59, 78          |
| सर वी. टी. कृष्णभाचार   | ft 100, 105    | चेतनदास (स्वामी)        | 59              |
| जैसलमेर                 |                | छगनराज चौपासनीवाला      |                 |
| असरामर                  |                | छगनलाल पुरोहित          | 60              |
| श्राइदान सिंह           | 38             | जयनारायण व्यास 36,      | 48, 49, 50,     |
| जीतमल जगासी             | 38, 68         | 59, 60, 61, 76,         |                 |
| मदनलाल पुरोहित          | 38, 68         |                         | 6, 117, 118     |
| मगनलाल जगाग्गी          | 38, 68         | सर डोनाल्डफील्ड         | 76, 77, 78,     |
| रघुनायसिह महता          | 38             | तस्त्रसिंह (महाराजा)    | 11              |
|                         | •              | •                       |                 |

| तारकप्रसाद ब्यास                         | 60                | लाडाराम (सन्त)            | 59         |
|------------------------------------------|-------------------|---------------------------|------------|
| तुलसीदास राठी                            | 60                | लालचन्द जैन               | 60         |
| देवनारायण व्यास                          | 59                | विजयकिशन                  | 60         |
| देवराज जैन                               | 60                | श्रीकृष्णदत्त शर्मा .     | 59         |
| द्वारकादास पुरोहित                       | 60, 78, 83        | श्री गोपाल मरहठा          | 59         |
| द्वारकानाथ काचरू                         | 60, 89            | श्रीचन्द जैसलमेरिया (डॉ)  | 59         |
| नरसिंह कछवाहा                            | 78, 118           | शिवकरण थावनी              | 60         |
| पन्नाराम चौधरी                           | 78                | शिवकरण जोशी               | 35, 36     |
| प्रतापचन्द सोनी                          | 35, 36            | शिवदयाल दवे               | 59         |
| पारसमल खिवसरा                            | 60                | शंकरलाल स्वर्णकार         | 60         |
| प्रेंमराज बोड़ा                          | 60                | श्याम पाण्डे              | 60         |
| पैद्रिक लॉरेंस                           | 11                | श्यामसुन्दर व्यास         | 60         |
| पुरुपोत्तम नैयर                          | 59                | सावित्रीदेवी भाटी         | 59         |
| फूलचन्द बापगा                            | 118               | सिरेकंवर ब्यास            | 59         |
| बछराज जोशी                               | 60                | सीताराम सोलंकी            | 60         |
| बालकृष्ण जोशी                            | 59                | सुमनेश जोशी               | 59, 61     |
| बालकुष्ण थानवी                           | 59                | सूरजप्रकाश पापा           | 60         |
| बालकृष्ण व्यास                           | 59                | सोहनमल लोढा               | 60         |
| वालिकशन                                  | 60                | हरबलसिंह                  | 60         |
| बालमुकुन्द बिस्सा                        | 60                | हरेन्द्रकुमार (चौघरी)     | 60, 78     |
| बासुदेव भटनागर                           | 59                | हरिशवनावर                 | 60         |
| बंशीघर पुरोहित                           | 59, 78            | हणुवन्तसिंह (महाराजा) 68, | 79, 80     |
| भंवरलाल शर्राफ                           | 48, 59            |                           | 81,82      |
| मथुरादास माथुर 5                         | 59,61, 78, 79, 83 |                           |            |
| मनोहरलाल                                 | 60                | भालावाड़                  |            |
| मनसुखलाल जोशी                            | 59                |                           | 0.5        |
| मांगीलाल त्रिवेदी                        | 59                | कन्हैयालाल मित्तल         | 95         |
| माघोलात सुथार                            | 59                | हरिशचन्द्र (महाराज रागा)  | 9 <i>5</i> |
| मूलराज पुरोहित                           | 59                | मांगीलाल भव्य             | 95         |
| मेसन                                     | , 11              | टौंक                      |            |
| मोहनसिंह् भाटी                           | 77                | टाक                       |            |
| युगराज बोड़ा                             | 59                | मीरग्रालमखां              | 9          |
| रणछोड़दास गट्टानी                        |                   | नासिरमुहम्मद खां          | 9          |
| राजकोर व्यास                             | 59<br>59 61 79    | फेजुल्ला खां              | 9          |
| राधाकुष्णलाल                             | 59, 61, 78<br>59  | वजीरखां (नवाव)            | 9          |
| राधाकृष्ण पुरोहित<br>रामचन्द्र वोडा      | 60                |                           |            |
| राम्यस चौधरी                             | 78                | ङ्क्षंतरपुर               |            |
| रुवाराम चौधरी                            | 78                | उदयसिंह (महारावल)         |            |
| 4.01.01.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. |                   | Addid tabilidal           |            |

| फालीवाई भील           | 93            | चिम्मनलाल माणीत                       | 93, 94.      |
|-----------------------|---------------|---------------------------------------|--------------|
| <b>कुरीचन्द जैन</b>   | 91            | ध्यानीलाल (डॉ.)                       | 94           |
| गुरुगोविन्द           | 29, 30        | नटवरलाल भट्ट                          | 94           |
| गोरीशंकर उपाध्याय 3   | 1, 91, 92, 93 | वालेक्वर दयाल (मामा)                  | 31           |
| देवराम शर्मा          | 92            | भूपेन्द्र त्रिवेदी                    | 91, 93, 94   |
| नानाभाई खाट           | 62            | मोतीलाल जड़िया                        | 94           |
| भीखाभाई भील           | 93            | मोहनलाल त्रिवेदी                      | 94           |
| •                     | , 46, 69, 90, | सिद्धिशंकर का                         | 93           |
|                       | 91, 92, 111   |                                       |              |
| लक्लग्रसिंह (महारावल  |               | वीकानेर                               |              |
| शिवलाल कोटड़िया       | 91            | कंवर सेन                              | 87           |
| हरिदेव जोशी 3         | 1, 91; 92, 93 |                                       | . 84         |
|                       |               | करमानन्द (स्वामी)<br>किशनगोपाल गट्ठड् | 68, 83       |
| घौलपुर                |               | • •                                   | 84, 85       |
|                       |               | कुम्भाराम आर्थ                        | 68, 83, 84   |
| श्रोमप्रकाश शर्मा     | 56            |                                       | ,            |
| उदयभानसिंह (महाराज    | राएा) 80,     | गंगासिंह (महाराजा)                    | 36, 37, 48,  |
|                       | 81,82         | -                                     | 54, 68, 83   |
| केदार नाथ             | 56            | गोरीशंकर श्राचार्य                    | 85           |
| केशवलाल               | 56            | गोपालदास (स्वामी)                     | 36, 37       |
| ज्वालाप्रसाद जिज्ञासु | 56            | चंदनमल वैद                            | 85           |
| जीहरीलाल इन्दु        | 56            | चंदनमल वहड़                           | 36, 37       |
| वांकेलाल              | 56            | चम्पालाल रांका                        | 84           |
| भगवन्तसिंह (महाराज    | रागा) 10      | दाऊदयाल ग्राचार्य                     | 68, 83, 84   |
| मंगलसिंह (डॉ.)        | 104           | जसवन्तसिह (दाउदसर)                    | 109          |
| रामदयाल               | 56            | नेमीचन्द ग्रांचलिया                   | 68, 83       |
| रामप्रसाद             | 56            | बीरवलसिंह                             | 84, 85       |
|                       |               | भिक्षालाल बोहरा                       | 83, 85       |
| प्रतापगढु             |               |                                       | , 54, 68, 84 |
| •                     |               | 9                                     | 37, 54, 68,  |
| भ्रमृतलाल पायक        | 94, 95        |                                       | 83, 84, 118  |
| चुन्नीलाल प्रभाकर     | 95            | लक्ष्मनदास स्वामी                     | 53           |
| माणिक्यलाल शाह        | 95            | रामचन्द्र चौघरी                       | 85           |
| रतन लाल               | 94            | रामनारायगा शर्मा                      | 68, 83       |
| रावावल्लभ सोमानी      | 94            | बी. एल. तालेकर                        | 68           |
| रामलाल मास्टर         | 94            | हंसराज चौघरी                          | 84           |
|                       |               | हनुमानसिंह दूघवाखोरा                  | 84           |
| वांसवाड़ा             |               | षार्दु लिसह (महाराजा)                 | 83, 86,      |
|                       |               |                                       | 89, 109      |
| चन्द्रवीरसिंह (महाराव | ) 106         | शेराराम                               | 53           |
|                       |               |                                       |              |

|                       |            | •                      | ,              |
|-----------------------|------------|------------------------|----------------|
| सत्यनारायण शरीफ       | 37, 84     | फकीरचन्द मास्टर        | 55, 89         |
| सरदारसिंह (महाराजा)   | 8          | मदनमोहनलाल पोदार       | 89             |
| सुरेन्द्र कुमार शर्मा | 53         | युगलकिशोर चतुर्वेदी    | 54, 55, 67     |
|                       |            |                        | 89, 91, 104    |
| बूंदी                 |            | रघुनाथप्रसाद लखेरा     | 89             |
| forefra (marro)       | 41         | रमेश स्वामी            | 55             |
| ईश्वरसिंह (महाराव)    |            | राजबहादुर              | . 89           |
| ऋषिदत्तं महता         | 41         | रोशनलाल आर्य           | 67, 89         |
| नानकजी भील            | 27         | श्रीमती देवी           | 54             |
| नित्यानन्द महता       | 41, 95     | सत्यवती शर्मा          | 55             |
| वृजसुन्दर शर्मा       | 95, 111    | सांवलप्रसाद चतुर्वेदी  | 55, 89         |
| वहादुरसिंह (महाराव)   | 105, 106,  | हुक्मीचन्द (पण्डित)    | 55, 67         |
|                       | 109        | हुक्माचन्द (पाण्डत)    | 33, 07         |
| रामनाथ कुदाल          | 41         | THE TOTAL PROPERTY     |                |
| सत्यभामा देवी         | 41         | शाहपुरा                |                |
| हरिमोहन माथुर         | 41         | केशरीसिंह बारहठ        | 13, 15, 51, 97 |
|                       |            | गोकुललावा ग्रसावा      | 95, 98, 103,   |
| भरतपुर                |            | •                      | 110, 111       |
|                       | 0.0        | जोरावरसिंह वारहठ       | 13, 14, 15     |
| <b>यालेमोहम्मद</b>    | 89         |                        | 3, 14, 15, 51  |
| कलवाराम वैश्य         | 55         | रमेशचन्द्र ग्रोभा      | 56, 57, 95     |
| कृष्णिसह (महाराजा)    | 39, 43     | लक्ष्मीकान्त कांटिया   | 56, 57, 95     |
| गिरधारीसिंह पेथना     | 67         | लादुराम व्यास          | 95             |
| गोकुल वर्मा           | 55         | सुदर्शनदेव (राजाधिराज  |                |
| गोरीशंकर मित्तल       | 55, 67, 89 | gannan (mannama        | , , ,          |
| घनश्याम शर्मा         | 55, 67, 89 | सिरोही                 |                |
| जगन्नाथदास स्रधिकारी  | 39         | •                      |                |
| जगन्नाथ कक्कड़        | 55, 89     | गोकुलभाई भट्ट 56       |                |
| जगपतसिंह              | 55, 67     |                        | 18, 119, 120   |
| जीवाराम               | 67         | घीसालाल चौघरी          | 56             |
| देशराज (ठाकुर)        | 39         | जवाहरमल सिगवी          | 90             |
| दौलतराम               | 55         | बेलराज                 | 56             |
| प्रभुदयाल माथुर       | . 89       | पूनमचन्द्र             | 56             |
| पूर्णसिंह ठाकुर       | 55, 67     | रामेश्वरदयाल ग्रग्नवाल | 56             |
|                       |            |                        |                |

## राजस्थान से सम्बन्धित प्रन्य विशिष्ठ व्यक्ति

| तांलिया टोपे              | 9, 10, 11   | सरदार वल्लभभाई पटेल        | 79, 100,    |
|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| राशविहारी वोस             | 50          | 103, 110, 111              | , 112, 113, |
| शचीन्द्र सान्याल          | 50          | 115, 116, 117              | , 118, 119  |
| मास्टर ग्रमीरचन्द्र       | 50          | महादेव भाई देसाई           | 21          |
| स्वामी दयानन्द सरस्वती    | 97          | ग्राचार्य कृपलानी          | 48          |
| लोक मान्य तिलक            | 20, 21, 51  | श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित |             |
| पं. मदन मोहन मालवीय       | 21, 24,     | श्री प्रकाश                | 60          |
|                           | 36, 44      | सी. राजगोपालाचार्य         | . 72        |
| महात्मा गांधी 21, 28,     | 30, 46, 47, | शेख ग्रन्द्रला             | 72          |
|                           | 56, 58, 59, | के. एम. मुन्शी 74          |             |
|                           | 63, 64,     | जयप्रकाशनारायन             | 115         |
| 69, 70                    |             | माउन्टवेटन 71, 72,         |             |
| ठक्कर वापा                | 33          | गोपाला स्वामी स्रायंगर     | 75          |
| रवीन्द्रनाथ ठाकुर (टैगोर) | 44          | प्रियदिशानी इन्दिरा गाँघी  | 78          |
| पं. जवाहरलाल नेहरू 33,    |             | नवाव हमिदुल्ला खान (भूप    | •           |
| *                         | 0, 99, 110, |                            | 81, 82      |
| 111, 119                  | . 120       |                            |             |

## परिशिष्ठ (11)

# शुद्धि पंत्र

| पृष्ठ | परा | पंक्ति - | श्रशुद्ध      | युद्ध         |
|-------|-----|----------|---------------|---------------|
| 3.    | 3   | 6 -      | फहगोना        | फरगाना        |
| 4.    | 1   | 1        | बावर की भांति | भांति         |
| 12.   | 2   | 2        | 2 मई          | 28 मई         |
| 13.   | 3   | 4-5      | सिंह जोरावर   | जोरावरसिंह    |
| 24.   | 2   | 7        | किसानों की    | किसानों को    |
| 30.   | 1   | б        | 1888          | -1908         |
| 31.   | 3   | 13       | में           | ने            |
| 40.   | 3   | 6        | भवानी शंकर    | भवानी सहाय    |
| 43.   | 1   | 6        | महाराज        | महाराज कुमार  |
| 45.   | 1   | 9        | रियासतों      | . रियासत      |
| 49.   | 3   | 1        | 1948          | 1938          |
| 65.   | 3   | 4        | शीत           | विचारशील      |
| 67.   | 2   | 1        | राज्यमण्डल    | प्रजामण्डल    |
| 72,   | 3   | 2        | सी. श्रार.    | सी.           |
| 75.   | 1   | 1        | भ             | भी            |
| 82.   | 3   | 2        | जोधपुर        | घोलपुर        |
| 83.   | 3   | 1        | दमन           | कदम           |
| 83.   | 5   | 6        | 1984          | 1944          |
| 93.   | 5   | 2        | े बांडवाड़ा   | बांसवाड़ा     |
| 104.  | 4   | 9        | 1.8 करोड़     | 18 लाख        |
| 105.  | 2   | 4        | छट भैय्या     | छुट मैय्या    |
| 107.  | 2   | 6        | मत केन्द्र    | मतदान केन्द्र |
| 120.  | 4   | 11       | में           | को            |
| 131.  | 2   | 5        | the           | he            |
| 139.  | 4   | 1        | छोड़ने        | छोड़ो         |
| 140.  | 7   | 3        | नेठीनी        | सेठीजी        |